अवस्थाः धनवीरतः कोटलसः वाद् व्यरिग्यः चलस्याँची कृति। बनवसम्

#### क्रिसत क ₹

### प्राक्तिकाव

वर्षतीकाक छोराकाक शाह अमदाबाद, क्योति वार्बाक्क पाहापीक्ष नामै गांबीरोड अमदाबाद नामादाल मामतीबादि दोडीबाटानी पोक, उपात्राबाद क्षांत्रकाम मतारक सभा मावनगर भी मीडनकाक बननावसादि पाढीताका

> हरूक बद्धभई बरमकाम देवाई वर्ति हरूनावन बद्धहरू, बद्धानी रोड. काराबाद



जगनवंच प्रभु महाचीर



समर्पण

देन भगन समुद्रायना आप गुरु पैषम गणपर श्रीसुधर्मा स्वामी महाराजने



# प्राक्कथन

न्त्रवर्धनेनी उस्त माननाथी रंगायन था पुगमां कोकस्थिए इधिहासना क्षेत्र ठाक ठीकठीक प्रमुखं मांच्यां छ मृतकारीन इतिहासनुं दर्धन कर्रान तमांथी वर्तमान उन्होतनु शिकायुवन मञ्ज्ञवा माटे बात्र समामा ठाक समान प्रमुखं करी रहेड छ कोई बाद्य असे सो कोई अधिक अंदो आवा मर्सनो नैन असन सर्वातना एक महत्त्वना अंगमुन तप्राच्यना असनोभी प्रवर्षरा बाह्यन्तुं बान श्री तप्राच्छ असम बंगाइशं-पुरुषक मनाब समस्य पर परतां हुं बार्यन इप अनुमुखं हुं

वि स १९९० मां सौ राजनगर (अमहानाद ) मां मरायन श्रांबिश मारतवर्शिय जैन भेवांबर मुर्तिह्यक होने सम्मन्ननो हान प्रसंग इनु गर्रे काल नेटको च तानो छ चा प्रसंगे मार सम्मानादमां भारतानुं बचु अने बनुमां नाम्मोर श्रीमान् कन्तुम्मार्ड मणिमार्दाना बंगामां ए सम्मन्नना कार्यान्ममां च शाकाश्च करवानी प्रसंग सौपरपा. परम पृष्य हुनिमहाराज श्री दर्गनानिश्चत्री (दिन्दीराज्ञ) आदि श्रांते हुनिमात्रा था प्रसंगे अमनानात्रमां प्रथमण अने तसनी विचला परा नामान्य बंदानां क वर्ष चिन इतिहासना प्राप्तयी-पापरंगना क्षेत्रमां आ पृष्य हुनिमात्री निष्णान मनाव छे

वर्तेमत अमन सनुरामनी गुण्यरंभानी समाजना सामान्य वर्ग पण वर्गिनत यह तके वर्ष प्रवाद पुल्यक तैयार करनानी माहना मन चण समयभी वर्द बारती आ पूच मुनियाजीना सहसमयी मार्ग प्रवाहनी का पूच मुनियाजीना सहसमयी मार्ग प्रवाहनी का बु बड़ मार्ग्य अन्य स्थार में व बार्ग्य के "श्री नवमण्ड अमण वंश्वर " यान्तु वक मोर्ग्य स्थार मार्ग्य वंश्वर " यान्तु वक मोर्ग्य स्थार मार्ग्य वंश्वर " यान्तु प्रवाह प्रवाह मार्ग्य वंश्वर मार्ग्य वंश्वर मार्ग्य का मार्ग्य कर्मा मार्ग्य स्थार मार्ग्य कर्मा प्रवाह मार्ग्य कर्मा मार्ग्य कर्मा मार्ग्य कर्मा प्रवाह कर्मा मुख्य स्थार मार्ग्य कर्मा कर्मा मार्ग्य कर्म मार्ग

परिणाने पहेर्चा अस्तिरत बरेक प्रतनी व बीमी जाइनि का पुरान्त रूपे हैगा। करवानी निवय बर्बा, पून भी दुर्वेनदिवस्त्री बाहि तमे प्रतिस्थानेष्य पोद्यानी बनती दोक सहामधा व्यवसनी उद्याला करी पुना कुछ को बाबे हुं व्य पुरान्त भाषनी समस्य खु करी गई हुं

कैत सम्म संवरिता इतिहासना एक हेन्ने लाईन वा पुस्तक एक प्रकारना व्यावार मैंब (Refurence book) वर बनवा तो बीरेक्टरी बेते हो गटके व्या संवर्धमां सीने सीनी रिटे केने हुं माग पोलाना सर्वेन स्ट्रोफे कोळसानी शाई पहुं कहाँ व नवी. सुरा सुदा सन्दायना वरित मुनिताओं करे सिम पिता विद्यानो परित्री का मन्त स्थायनक सहस्व क्यान्यानी सामगी विद्याना प्रचास तान व न्यांके व्यापन प्रचार्त हुए ए एएक पुस्तिमाओं ए विद्यानों करे क्या सहायनहोंने व्यापास मानीने तेमोंने कम क्या करनानां हुं एक प्रकारनी काल्य-संदित्त क्यानी हुँ

या पुरतक सबयी बासीय योजना तैयार करनामां ते नारे समये समये बोमन स्वतना करिने मार्गररीन करवानां तथा बीची दोक प्रकारती कानत्वकीम सहाबता करवामां परम पूरव दुनि महाराजमी वर्षानविजयमी तथा ज्ञानविजयमी महाराजमीर कामेक सहकार माटे हूं तेमोलीनो करकर भागती क्र

स्ट्रम्झ रीते तमान्यना बर्तमान दरेक सामुमोना सम्यावनार मक्काओ व्यवसानी व्यापना तैसार करवानो मुल्य उर्देश सक्त्य करो होना प्रतां जा मन्य निश्म उपयोगी वर्ष पढे प जासनानी (१) बंगाएक रिमाग, (२) दिन परिचय निमाग कर्ना (३) निषेचन सिमाग-यग त्रव निमाग पदिभा तमा नेन मन्त्रा सर्वादिया सरिदान उपर मन्द्रा योग एवं केसी मान्या है

बच्चार विकासने बेरू सम्प्राचना सायुगोली यही व्यवसानी मार्चक छ। या बाही तैयार इरता यहे वे के मुनियाबीय पोलाना समुदाबती बादी सोडक्क्यनी इत्या कही के ते सीलो हूं आवारी के

वित्र परिवय निकाममां का पुरुषकामां व्यापसमां व्यापेस का वाहांसे को सुनिस्पन्नीभी २ विकामी दुष्ट परिचय कार्यक से का मार मारावी समय सभी निक स्थल सुरस्य सुनिस्पन्नीमा निको केदरानान ने समय वर्षों ने स्था पर प्रमानको सहस्य कावनाताकोने का हूँ न सूची बाई का सुरस्या कार्यक दूष्य वाचार्य संस्थानी साम सिन्सानोना वित्रों कमस्य नानी तोस्प्राची प्रकाम स्वरूपानी समारका गारे कार्यकार हुए

विचेचन विमाग— का पुरस्कानां इतिकाशनी धीटम् सिक्ते उपयोगी बन्दु का निम्हानां आपेन के बानां चार केरोलो सवाचेश कर्यों के; (१) अपराचना बाबानों सेन्द्री समेहरूव नेक्सक अपेक्षम मार्च बीरकबाक बनाबीमार्च (२) विलोना इतिहास पर एक धीटनान " स्व का बुदियातम्म्रिको इत " विवापुर कृतंत्र "मोधी उदर, (१) " तपाण्यनी उपरित," अवह— पूजपात्र प्रान्तमहाराज श्री दर्शनविश्वस्त्रज्ञौ त्रिन्द्रीवाला सने (१) " वैत्राधार्मेनो सीपदेशिक प्रमाद " केसकञ्जनिताल श्री न्यावविश्वस्त्रज्ञो हिन्द्रीवास्त्र सा प्रथमा स्रतिमहत्त्वमा संगय्त सा केलो स्राप्त मार्टे प सुरू केलकोनु हु बेटलुं तथा स्वीकार तेटलु सोसूं छ

नामरोठ श्रीमान् करतुरामद् मणिमाद, युनियाज श्री मंगव्यत्रिययती युनियाज श्री परणविजयती, श्रीयुन भाईशी जीरबायक टोकरणो शाह, श्री जैन व्यत्मानंद समा-माननार, श्री जैनवर्ग प्रसारक समा-माननार, श्रीमधानिवयती विकासमाचा माननार, तद्य करन के वे व्यक्तियोग, प्रत्यक्ष के परीक्ष रिते मने वा बायमां स्वकृत व्यत्यो के तेमीनो हूं बामार मानु क्ष

मा पुत्तक्रमे पुत्रपक्त्यां। एडिए बनी शके ठेन्छी बाकर्यक सिते छापवा मारे तथा वशक्त विमासमी वर्षवार करवा परेक सुधारा बवराना कारणे उपस्थित वर्षो देखे प्रकारणी पुरक्तिमी नमाधी केवा मारे प्रकारण सम्मासक्ता मेनेबर औपुत सोमामाइ देखाई तथा प्रेसमा कम्पेडिटर मास्थ्रेस धारिक संबद्धारणी मारे शेव केवी बीडए.

पुरुष्क द्वार तेमन शास्त्रपक बतावना मारे भीयुत माई रहिकाम दौरार्चद देसाह तथा। श्रीयुत गास बासमाह वीरचंद देसाहद क्रोतेस अहेमत मारे मारे स्थामार मातनी बीर्ण्य.

प्राप्तमां का पुन्तकृती काहेरात करती बसते कानु कुन्क मून्य ०-१२-० रास्त्व पान्तु पाक्तमी पुत्तकृत कर वार्या करता कामग क्षेत्र वह बनावी तेमस १२ बेटसा वार्यकेटस उपर किंगी कामेका है भावी तेनु मून्य १-०- कानु पहर्चु से वही पुत्तक तैसर करीने बहर पाक्समां करा करावसून किस्स वार्यो से सर्वा मा क्ष्ममी पाठ्य पुत्तक से बने तेम काविक उपयोगी बान ते और हावि सामा तेने केतम मन्त्री पाठ्य सामा से बेओप का पुत्तकृत्य मन्त्री पाठ्य कराविक करी मारा कार्यमां मने उपयोगी की तिक्री सामानी प्रकृत करी से तेनीन मारा कार्यमां मने उपयोगी की तिक्री सामानी सु म मुक्त वर्षा, कार्या

भारतीय इतिहासमां बेन इतिहासमुं तेमक बेन अन्य संस्कृतिना इतिहासमु स्थान भारत भारतमुं छे ए इतिहासमा भारतासीन बोडे भीरो पण भा पुष्पक उपबोगी यह पहले तो आरो नम प्रमास ह सक्त बयो केलीहर.

भा पुरतकारी बणासी मुख्तो के स्वामीको सरक विद्वाना भित्रभावे मारू व्यान वांप्रवानी कृषा को पत्री नम्न मार्कना साथे हूं दिख्युं हुई

चीर सर्वत १४६९ मालम सुद १५ तर्वतिकार सामनाईकी इदेशी समहामार

# अनुक्रमणिका

प्राकृतकार (१) क्य-क्स विभाग २ इ तीर्ब इरोना गणबर अमण कने अमणी सरबानी भारी

मी, निर्मेख सन्द्र साहि राज्ये

भी, तपाएकी शासाओ भी, मोइक्लानजी महाराजनी समुदाय

(२) चित्र-विभाग

मुद्रा सुद्रा सुनिस्तेनां विशे (३) विकारिकय-विमाग

तपराधारी रापति

प्रतिक्रिक गहकोनी यात्री श्रदेपरह

दरेक विशेला ट्रॅंक परिवय

(X) विवयत-विभास तपगण्डना जानार्वोः तेमनुं साहित्व

बैनोना इदिहास पर एक धीरपात

जैनाचार्वोंनी औपदेशिक प्रभाव

10 ₹4 ٧ŧ

पानं

Ę

२२

रक्षी दर

१ भी २ ४

ŧ

यीत्र नं ३



वर्षतीसाम स्रोदाकास शाह



## वा प्रतस्ता आर्थिक सहायक



शेव भी शकतामाई सरखमाइ

केशा भी समझावादनी र कारड प्रतर, समाद्री तथा कमोशन एवं टर्गु काम करनानी 'चेंग सम्बद्धाई मनोरदास' वी प्राविद्धित ध्यीना सानिक तथा भनतावाद प्रवृत्तिशाविद्योना कारणीस्म छे तेमोश्रीय नगः भेडोल चेवाकिया स्वादिना एक्टोनी प्रतिद्या तथा बीस्पीदानां तेनक य म वेन कोन्द्रस्म केटाणी भने सादिरसना प्रवार भी क्लोक गुन क्लो जारेर समावनो कल्यो छे था पुरुष्क्रमी भाषिक सहाय भाषी सादिरसना प्रवारमां से बंग आन्यो छ त बद्दम है तेमोश्रीना सामार प्राप्त सु



श्री तपगच्छ श्रमण वंशवृक्ष (द्वितीय भावृत्ति) वंशवृक्ष विभाग सांकेतिक नीशानीओ ५ सर्गस्य स्य स्यमिर (भर) मपर्रम पाध्याय भाषार्य नोंप — भा राप्रमां अ अ स्पाप्तना विषयान सापुमा छ तेमनां समा सपाप्तनी क्रिया करवाराच्य मापुमा छ तेमना क्षेत्रे तमानी गुरूपरेपरानी व नामा आफ्नो छ व मापुन्नो क्षाळपम पाम्या छ यने जमनो रिप्स वग ह्यान नदी तमनो नामी आएडो नदी, मट्टेस्ट्रां पदो धने सापनो पत्थी भा पुरनक तेपार कामार्ग भाग्यु ए काच काइ नामा बाह्रो गर्मा हाम सा त प्रकाराहन मन्दी जगारता महरवानी इन्हों अबो मीजवार्ग मध्यां रह तरगण्डना हाउ (वि. सं. १०९२ना कांत्रह ग्रम वृश्मिम सुपी) कुम सिबमान सापु ६६४ छ



| २४ निर्पेक्र भगका           | नना समयना हुन्द गमय                                                                                                                                                                                                                                                                  | र, भगप अन भा    | मणीत्रानी पादी |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| विम गणवरमुं नाम             | तुल शलघरनी सक्या                                                                                                                                                                                                                                                                     | धमण संख्या      | धमणी मंद्रया   |
|                             | (१) भी द्रवसरत                                                                                                                                                                                                                                                                       | भगराम           |                |
| नवन्त्रेव (वृंदरीक स्त्रमी) | अस्मिन्न अस्य सम्प्र<br>त्वा सम्प्रमा कृष्य सम्प्र<br>कृष्य साम्प्रमा कृष्य सम्प्र<br>(१) भी क्ष्यमस्य<br>(१) भी क्ष्यमस्य<br>(१) भी क्ष्यमस्य<br>(१) भी क्ष्यमस्य<br>(१) भी क्ष्यम्य<br>(१) भी क्ष्यम्य<br>(१) भी क्ष्यम्य<br>(१) भी क्ष्यम्य<br>(१) भी क्ष्यम्य<br>(१) भी क्ष्यम्य | 64              | 3              |
|                             | (3 ) of selectors                                                                                                                                                                                                                                                                    | v               |                |
|                             | (1) או שואיחום                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.00            |                |
| गिर्देन                     | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,               | 11             |
|                             | (१) भी तंत्रसाय                                                                                                                                                                                                                                                                      | भुक्ताल         |                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _               |                |
| नार                         | * *                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •               | 116            |
|                             | (v) भी अन्ति <del>र्गर</del> न                                                                                                                                                                                                                                                       | स्त्रमी         |                |
| रंज्य व                     | 115                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ι               | C1             |
|                             | (১) খী দুৰ্ঘসনৰ                                                                                                                                                                                                                                                                      | भगरम            |                |
| चमा                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11              | 1              |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                |
|                             | (() भी प्रधान                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ग्या</b> सी  |                |
| क्रद <sup>े</sup> न         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11              | **             |
|                             | ( = ) की कुरार्थनन                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>M</b> ARKET  |                |
| ftçá                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1               | *1             |
|                             | (८) भी चेरास                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>र</b> स्त्रो |                |
| रतान                        | <b>v</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,              | 1.             |

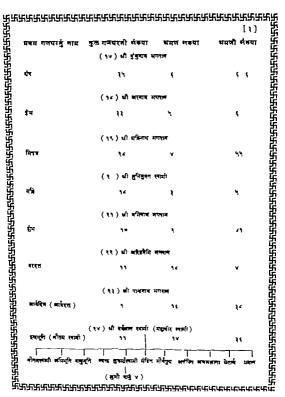





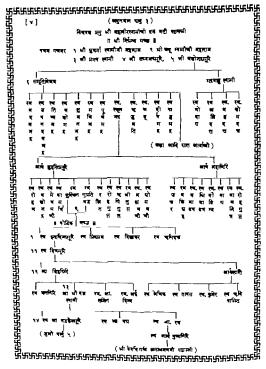





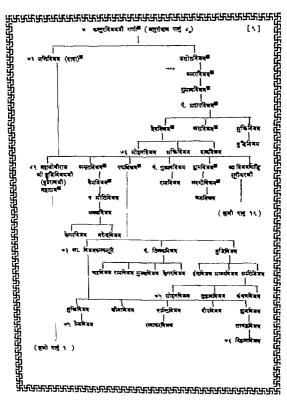

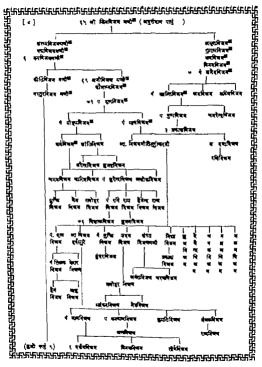

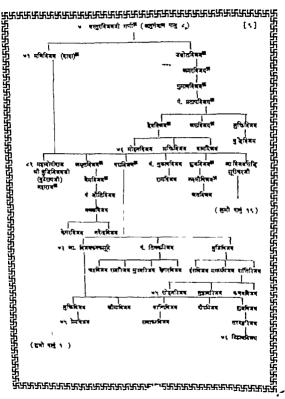

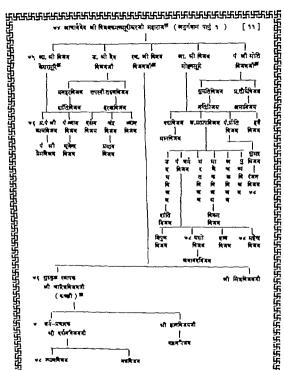

። የድድድምምምምም

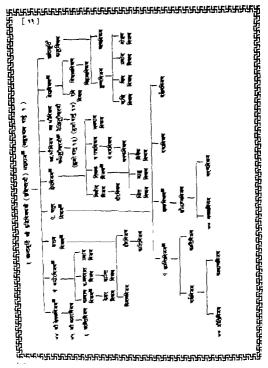

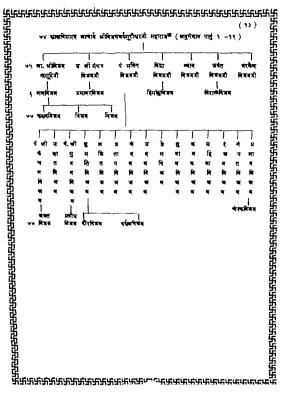

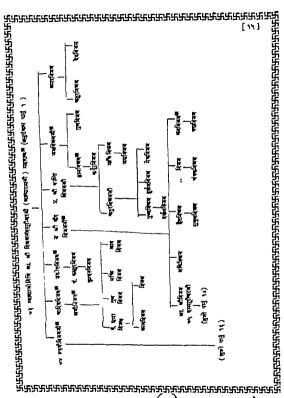

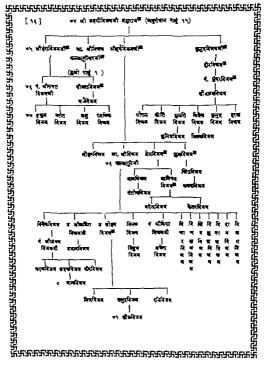

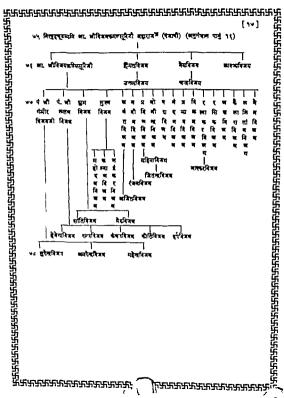

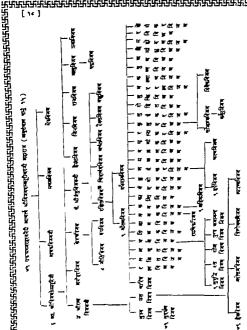



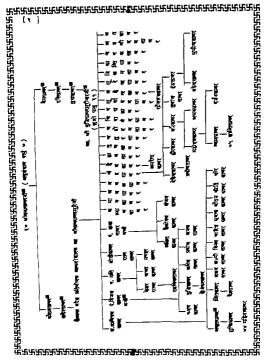







चीत्र त र] आ भी पित्रपद्धमत्रायुक्तभक्त्री टी चन्त्र केर-सरवार टिटी क्रिक







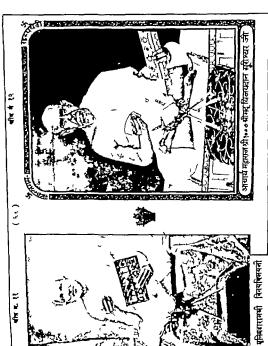

THE MAIN





中春市山

2 × E



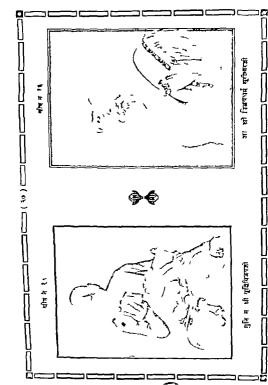











महायाणीयम भी पुढिचित्रवधी











वपगण्डानिपति भी द्वक्तिविजयमी गाँच



सुनि महाराज्या हवेरसागरज्ञो

ग. भी भागेद्धिमधस्त्रित्त्रो

# चित्रपरिचय विमाग

## भी विजयकसस्यरीद्वराणी (गुमराठी)

(इसो मित्र सं. ५)

संवेगी साबुताना पासक बहोन्सा शुनिसंनेस्काता बाप प्रेरक बने प्रमुख श्री विजयकस्यस्यी-'परको बैनसमायमां बनेक रीने दिवसात छे एमना शाकान्यास, साधुमी परनो बदिसार प्रमान बने शासन दिवेषिता बाधे विरंजीन छे

भाषा साकुवर्यनो भन्म मूळ रायनपुरता पण वर्षीको पार्स वागामां वसका कोरहोया अर्डुनमां ययो हतो हेमना पितानु नाम धी देखचंद्र नेमचंद्र हतुं ने मानानु नाम मेवनाद् हतु आवां बावस्थार, राजमान्य ने गर्मधीमंत मातापिताने चेर सं १९१३ ना चैर सुद बीच ने सामवार चोचा पुत्र वर्षीक काचाराचेदनो कम्म सबी.

क्यागर्करनो अन्यास गावनगरामां बयो. वि स १९२७मा केट कर पौकाना दिवसे पियानो स्थानास कहे। पीठाना माहना प्रेमी क्यागर्णरामो प्रेम क्योप्ट घट वया अपने ठेटकार्मा पेणाना गाई गानीभोला दु कर त्यानास ठेलां वयारो क्यों कर तेमान यामा विश्व तरफ टक्यो प्यामां या तम्मिं सी इदिक्षेत्रवी महाजनी समामान वयो ने वैशाम पर प्रयो. माहन्ते अन्यावाद पाठेचा गान्दामां वि स १९६६मा वैशास कर ८ मा विषये तैमोद्द दीक्षा प्राण करी. तीनने नाम

कमक्रवनयज्ञी राखनामां भारतु क्ले तपराच्छापपति मृत्यंत्रज्ञी महाराजना शिप्त तरीके बाहेर यथा

वर्गी दोखा सम्हाप्तरम्। सं १९२७-च कार्षिक बदी १२गा दिवसे बर्द ग्रीमधीय पोक्षाना समर्व गुरुवर्ष पासे रही शाखोली धन्यास शरू बच्चां था पासे तेकोद एक या बोबा सायुको पासे स्थाकरण त्यान कान्य, कोचारियो सन्मास करवा मांद्रघो स्थानिकत्वा सरणकार श्री कोचरमामध्यो पासे भागमो पण सणी कीर्या वि सं १९५५मां श्री मुक्तनेद्रबो महाराजनुं क्यान वर्ता स्मृत्यको समयः सायका बोगीबहर करी तेको सं १९४७ना केट युरी १६ ने बिबसे प्रयास कथा पण तेमनी क्रियासीकता ने बिद्रामायै बैनसीन सुग्य क्यों हतो. तेकोने व्यक्ताबादमा १ वो १२ हवास्ती मानकोइनी बण्चे सं १९७६ वा महा मृत्य ६ ने रिकारना रोज व्यवर्त्यपत्यो व्यवसानी वारी.

सा पड़ी देर देर दिगार करता तेसी उपनेश स्थाना केन्स्स्य देकानेसी कुसए इर इमान्से, तेसी दिशम्पारंता को दिवानी समित्रिकाट्य इता समावयी शानित माने तैसने पूरी स्थानी इती. तेसीओर पांच प्रदूर्णमा सम्प्रदावारणी १ प्रतक्रिताणानी ५ सुरक्षा १ सन्देशस्य १ पाटणानी २ कप्यर्वकर्मी तैसन बोताबी महेसाव्य स्थानमा, उद्य स्थानी, इदाराजनेत्य पाराय संबंध पुत्रा प्रक्ल, इतनपुर, इतोई बीजापुर केन्न कोर्स होना पढ एक स्थानी कर्युं इदं स्वेद्यामी मानोस श्रुनिसीनकाय प्रमुक्तपने बीगानी सासुसमावनी क्यूंब द्वारि कटावा तेसा उपने कर्या इता.

स १९७२मा बैसान सुद १०मा तेमोर सहस्ते सुरक्षां पं भाजंदसमार्जानं भाजांपंतर स्वयु व्यक्ति तेमोर्ची विद्वार करता बारणेने पदार्था पण शस्ते सुद १ मा स्थम्युणका शास्ता ताचे तेमना देह पर करता सामयो कमे बायों सुद १० ना रोज श्रमीकाण करता कायोशमां करता सेनो दर्गे सीम्यामा स्पैत्राची पठाना मानीनो क्लाम प्रकारी व व्यक्को हाता री सभी पोजानी मीच-पोजीमा वर्षो स्वन्ता करता प्रया हता. यहा दौषेद्वसी म्हान्यान्योगी नाम बाने पण समावसा कराउ रीजेक्टार्च्य रहा हिस

### भीयद विजयकेश्वरस्रीकारमा

#### (इसो विज्ञाह)

बासमावना सम्मोद्यानमा शनेक परम सीरम सबै पूरुवां भोजां हे अने ए दुखेना सक्तकंत्र किय सुरीमत क्षेत्र हो बार्चा क्लेड फुटनाचेनांचे क्लेम फोस प्रोत् एक पुत्र ते सीमर् विकासमानियाँ !

अन्तरवापना पूर्त्ना रक्षिया यानविष्यत्र अन्यत्ती तेमत्र मूर्व काम्य्य क्ष्म काम्य्य प्राने मार्गाण्डेक वर्ष पत्रे तेती संबीद्य बेगोना सर्वेक प् सुनिश्ची गर्ष कृत्वे बोतन्त इत्य आहे अक्ष्मदेहें जामन छे ने काम्या कृत्वे तेनी विश्ववीय के

भारा पिरोबीर सायुग्र को जन्म स १९६६मा पीत तुरी १६ ना दिवसे शोबी पराधनी छन्नदायमा सम्बद्धान करते बयो होते. हेमोर्चे करत काटिकागाना बोटाइ पासेत्र पासेत्र गाम इत्. तेमना पितार्जु काम मायवसीमाइ नागमीमाई हत्त ने मातानु वाम वान इत्. बंगनी पानमार्थी मार्ग्येक्ष्य क्वाची, ते स्वतीक्ष्यमां पुरुष्टाई मह्यं हुत्तं. तेथी झातिष्य पीक्षामीमाळो बने घर्षे वेपारी हवा मातापिता पर्मता १रा प्रेमी हता. यहा मातापिताने त्यां बाळक वेसानवीना चन्म बयो

केशाजीनु मांमाळ पाणितागा हुई. तेण जप भोषणी सुधी भारी सम्यास कर्यो. सं १९४० मां वर्षु हुदुंब बदवाणकेष्ममां रहेवा शस्यु न वर्षों केशवाजीनो छ पाषणी सुधीनो भग्यास भाषे. पण तेरस्यमां काळतुं चक्र आयु क्ले मातापितानो जग त्रण विक्सना भांति स्वर्गासस बसो केसाओनु स्थम समाराची पराय न वैतम्य मानना प्रकळ बनी

का बनते तेमने बहोदरा साते थी विजयकमन्यूरोकरजीना मद्राय वयो कने से १९५०ना मामसर सुद १० वा दिवसे तमनी पास व होगा स्त्री गुरुवीए तेमनु नाम थी केप्रतिवज्ञ राख्युं भी केप्रतिवयवीए एक समये गुरुनुं सरण लोकर्युं हुई तेमनी पासे वदोवरा कने सुरतमां रहीने तेमण सूच कान्यास करों. जान विकास बहुं ग्रस्तु तेमानों तेमनुं मन मोन तरफ दोरायुं, कने वीकनमर मोन तेम तेम तेम सेक्नो सहेबानों तेमणे मजा माणी स्त्र कोनक चलकारों तेमने ते बसा प्राप्त वर्षेल क्रवेशवस स्त्र स्त्रीना वाप सो पोते करोडोबार कम्सी में से मठ तेन ते करवा उपदेश कानकः

स १९६२मां सुरुमां तेमने मलीपदा भगाई भने सं १९७४मां मुंबईमां पंच्यानपदानिने उसल बनो. भा प्रमे अजानक गुरुनेदानो स्वर्गवास भगों तमन स्वर्गन गुरुदेदानी इच्छा मुन्नव पानकरों गयो जार तमने छोपाला कार्यमार कभो राज्योम नाग्यानी इच्छा भवी व दवाई गई पेताला सम्प्रापन नेपारण करवा तमणे करवागकेत्याना सामुखीसन मुद्दे व्या प्रमी भगी दोशायो तेमना इन्छ बई समनी दिद्या करे योगीपप्रामो स्वर्गीत बचे प्रसरी क्रेडो हुर्ती। भरतपुर स्टेट दावा बीचा राज्यानो हमना भक्तो क्या हुता पारती सुसुक्रमान मांबी भोषी हो तमने पोताना व दिवैश्व समक्त

त्मना गुगांची आइन्द्रित्वा त्यांश्व मृरिबीनी इन्द्रान मान भागी से १९८१ना भारक रही ६ ना एवं रामन भागार्थ परकी लगाइ का प्रसीग राम महोत्रस्य मानपणे तेमक स्थापार्थ वा इसी न तेमना स्थापार्थ का स्थापार्थ चाहरी न तेमना स्थापार्थ केन्द्रितेस्तर स्थापार्थ स्थापार्थ का स्था

वि सं १९८५ में बन्धमीने बन्नमीस पूर्व करो तेओ सारंताको समा कहाँ गुकामां ब्यान अनन्यामां बसतो सरहीय मर्वकर हुमको कर्या हर्रयमां तर्व पत्रा वसु म बन वर्षे देको प्राण होतो, उपचार करना अमहासम्र उनमक्त्रीनी बमैशाह्यमां स्वस्त्रों केसर देखा दीचो ने आवण करी पांचके तो सुरेबीय उनाम स्थान करी कैंकारनो बाप सक करेरी धने बीचननी डेम्बी छपे पण कैंकार बफर्ता लेमने कामाने विस्तवन करी.

कैरसनाजमां भगवारने सार योकतो मशाबात्वा कवाई गई कर्ता ठेमनी परिवरतानी पूर्णिय तो काचे पन सरोवित क्र

### भी मोइनमासभी महाराज (हरो नित्र ४ ४)

कानेको शेर्क्य नगरीमां पर्मेना भेड्रर पाषवानी परिक करनार कर्ने ठेलांबी किरास्ट वर्षेष्ट वर्गावनार को मेड्रनकाकमां स्वसाय बैन समावना वाणीता छे

ते प्रोजिन्स क्या समुराणी २ माहण हर पांतपुर नामचा गामना गामना माहण कुण्यां वि सं. १८८७ना वैचाल सुद ६ ना राज बनो हतो. तेमना ससारी पितानुं नाम बान्दरमङ्ख बने मातार्षे ताम मानदी बार्ष हतं. मास्त्रपिताए पोताचा वा आवश्य प्रतन नाम मोदनवी रास्त्रं.

सोहरको रागरपाणी व बांठरपैमा संस्थानां सावता अस्या असेनी असर का वसतानी व नई पितार पुतनी इच्छा परली योठवर्ष भी करपन्यको यासे रहेवा दीको, तब वर्षनी नानी कमार्ग

पद्मादिकामा बोर्चित्रवार, प्रकरण व्यक्तिने वास्पास करी होती. वि. स. १९. ६मां तेलो परिवर्ष साथे करता फरता मारावित्री पार्कनाव नी बालाए गया. व्यक्तिकोले बोला पार्ची पोरान्य शिष्य कारेर कर्म, व्यक्तिनी तेलोप वर्तिनमें साथे पूर्व देश स्तक्त

च्यों तेमाने बोक्स मान्य परित्य शिष्य बाहर क्रेश. च्याचा तेमार मतित्रयं साथ दूव वेश तरक विद्वत क्रेसे ने स्टेटियमाना कुरूप के टेरियमी व विचरता रहा। वि. स. १९१ मी मतित्रयं भी सरफ्यदावी स्टब्यमी पाम्या मोझनशस्त्रवीय सरस्त्याचीय

 व स १९१ मां विदार्थ भी कपप्त्याची करूनमें पान्या मोब्रनशस्त्रवीय सरस्याच्यीय भी मोहलसागरण पाने रहीने खाबान्त्रास कर्या.

एक्या तेमी क्षक्रकामां पत्राचं त्यारे एक मानके प्रकार करूने बदनने बदले प्रणाप कर्या. यित्रकीय दिख्यां भाषी बहु मनोभक्त येदा बचु, तेथीने खरणु के शाबा पर्यंती प्रकारण करती बोहुए, क्षक्रवाणी निहार करी काली कोए स्वटेशी वुकाकात केया तेमो सबसेर लाम्या कर्यों तेमने स्वत भी संसक्ताब मापालनी सामे से. १९६१मां सिकीयनुं स्वीत्त्रां व्यक्तियां त्यार कर्या.

है मोसीय, मक्स बहुमीस प्राप्ती (भारतार )मां क्युँ का पात्री बीर्बा क बहुमीस साम्रवारमां य करी सारक्ष बोमाझं बीरपुरमां क्युं. वही हेमने क्षक्रमक्त्यत्री, बरासुनि, करिसुनि, हर्रमुनि कार्य सारक्षा है हो । समान कार्य एक्स कर्

न करा कारण नानाच्या ने पुरास करा अवश्यान वर्षुं साहि हार्च ननान्या है पर्श गृबात हराइ प्रसान वर्षुं स १९२२नु चयानंत हेकोय स्वरागरानं वर्षुं, सा वस्ते हेतमे ग्रंबर्शन समितिन सेन्सी

बुर्देशा श्रीमध्ये, च्या महान श्रोदेशा केनवर्षनी प्रस्याना करवानी करकेन्न काणी ने नि सं १९०६मां सुरतमां बतुनीय वर्षे सर्व्य तरफ निवार कर्यों, नि सं १९०७मा वैत्र सुद देना रेख तेको मानस्था झान्या झने व्यक्ति झाड़बान पपायां. वहीं सानुक्षीने उदारतानुं रवान नहेत्तुं उपरेश बाली तेमले तेनी स्वरस्या इतानी. बा पतुर्मास अने व इन्हें व्या पत्नी तेभी सुरत पपार्था तेभी बा क्या क्षेत्रोमां पर्मेशीय वावता गया, ने व्या बैनवर्षानी पूरी प्रचार नहीनो त्यां बैनवर्षीन बागीता इन्हों तेस्वीर समस्त बीचन वर्षीमान्यना मारे बीताप्तुं, पण तेमां सुंबह बन सुरत मारे प्र अवाग सम सेन्यो ते निरस्तरणीय से

भाषा एक महान प्रांनिवर ७६ वर्षनी उसरे सुरत सुकामे से १९६३ना देश कड़ी १२ना राज करकवर्ष पार्चा

### र्थभी इर्पद्यनिजी (बक्ते चीर चं. ८)

केटमाकोर्तु बीनन सागरसम गीगीर होय छं केटमाको नायगगार्था भीव बेंचुं क्रांतिकरर बीनन बीनी बाय छं स्थारे केटमाकोर्ना बीननन सरिठानी शांतिनी उपमा धापी शक्तम छं पंत्रास की हर्यग्रिनियोन्ता बीननन आला शास्त्र सरिठानी उपमा आपी शक्तम !

मुनियोनो बन्ध प्रसिद बन्धने छमा मान्यी छोरमा लोसबान आसिमां सं १९२४मा प्रमण मासना ययो हुतो. समना पितानुं नाम श्रीपास्त्रमाई बने मातानुं नाम स्थानाह हुनुं, सुरम्-प्रसिद्ध अने देवनो छोमाने स्वेद मनापिताप रेसर्च नाम होनाब्य रास्त्र

साइकोन्यां उत्रशा हैगल्यन् पांच संभी उस निवाल गया व्याद्धारिक म नामाप्रमाना श्रान उपरांत शार्मिक श्रान तमनो शोर्च पण समार्थ पर्मस्वाण तमना पर स्थवन स्मार करी संवारको तेशो उदानीन क्या परानां बरकारा तीसना यात्रा करता प्रसिद्ध सुनियुगा मोहनस्वस्त्रती महाराजना समारम स्यो परिलाम सं १९४४ना धेन मुरी ८ न दिवस सरहोमां तसीय देशा क्रेसी

देश्य बीभी त्यारची इस्युनिकी गुरू-धनामां कक्ष्मन बनी गया। एने व बागममाबनानुं परस साबन मार्चु, बा इनस्ये तमने जान-मासि बने स्मान्सन-धांक पण सरस सांपरी, तमने स्मान्यत स्मानुसर ने मिनभाषी होताची सुरत बने संबर्धक। क्षेत्रको ते सार बचु उत्साही महेता सं १९६७मा मागमर बदो २ ना दिवसे सुरतमां तेमने सुन सुरते गणी पर ब्यार्चु न सपार सुद ६ म दिवस सुबहानी पंच्यास पद कान्यु, हर्मसुनिकी सा हकी पन गुरुमतिमां तम्मीन रहेता। एटम्पमां से

१९६६मां गुरुरेपनी रागीमस बतां कास्ता संघाननी मार प्रनिजीन हालक काव्यो. प्रातना सच समने से ज परे बेसापी क्लुर्सम त्यां ज कराव्युं का पडी में औ हर्षमुनिजीर मर्नेसामनामां परवानु क्यु क्लिस परोत्युं पस्तीर्थी, समर्वास

च्या पार्व पार्व क्या राज्य निवास भाषा भाषा ने पार्व चयु विचार परार्थ प्रविद्या । समाजीर सर, बगरता विचा कहान्या, तेमक पोर्वा झाल कांप्यानुं कह एकर्डु करावी वुंबईमां गुरुरमास्क त्योक्ते भी मोहनकारणी बैन केप्ट्रक अपनेती तथा संस्कृत पाटरास्ट्रानी सं १९६६ना महा वर्षा १० ना रिवर्क स्वापना काली.

भाग मर्गमयान्या वनतां वनताय तमने सुरिष्द स्वीक्सना विनात करी, एम तैमन पोनानी स्वृद्धा मोर को तेनो भागीक्षर करी. मीरमार सातुको वयरतामार, मानाय्यवकता, पर्गम्यानामां पत्ने कळकोष स्वाचार से १९०५ म में कालत बद ६ ना सारत्या नरतमा तमा वाच्यर्य नरामा राज्यस्थ्यों स्वाचारी पाठ्या पंच्यामाचीय रोह्या पुरुष्या स्वयुक्त सीरमानी स्वाची प्रमुष्य स्वाचार्य, स्वाचीय स्वचीय स्वाचीय स्वचीय स्वाचीय स्वाचीय स्वचीय स्व

### योगनिष्ट भीमद् बुद्धिसागरस्रास्त्री (क्षत्र कित क ५)

योप्प्रीतप्र रिश्वनाची एके एक कैमसंजातमां बालीना प्रकर बारबायप्रेसी समर्व साहित्व रविषया श्रीवर दुविसागरम्रिको कैससम्बन्धां धनुरदेहे व्यावे पण बन्तर छे कैसी बन कैमेनरोमां बाबे देशो प्रवास है देसनु साबित्य गुकरहनी नानी मान्नी वरक क्रोममां बंबाब हे

द्या समर्थ भागी पुल्कों क्या वहोत्रा राज्या बीजार समामां कार्य पारीमाले त्यां दि से १९६० मा महा करी १४ या रोज बची हतो. तेमनुं ससागे नाम बोक्सराम हता. तममा पितानुं माम किमबी माई क्ये भागानुं माम कीजामों हतां कितानो पता बेनीमो हता. पण मामा मार बेण्या पर्मेनां पूजारे हतां त्यार पिता शितासण हता पुल्ले कर बसीनो परिवय कारानकर को मातापिताना कार्योगानो द्यार पटकी माक हती के तम्म करने मालाभे कुनते पण कार्योगाराच करतो. बोक्सरासने कुनानो साटये पनी हती देवी पर्म पण यदा जागी तेची बाहा, बाँगे, पुणानी के प्राथिता पुजारी क्या पड़ सार्युय सा के कार तमस्य तक्त द्वारी कही

तरे विक्रमें सुराका मराय होतेना हूं खुदारा देश होगा

स्ताप्य नारकाणी व सार सम्याव संदित्त साथे टकर के ! कारकाणि कर स्वयुक्ताणि कर स्वयुक्ताणि कर स्वयुक्ता प्रवादित ए क्षेत्रकी, सम्बद्ध व चेत्रकी, क्षेत्रक टर्चु ने साठी अवस्थानी सम्याव हुएँ। ना सम्याव स्वयुक्ता कर सम्याव स्वयुक्ता है स्वयुक्ता के स्वयुक्त स्वयुक्ता कर सम्याव स्वयुक्त स्वयुक्त

बैतपम प्राप्ते तेमनी प्रम् माह बतो संवीहतो. तेमो मालायिक, पोपह ने पिण्कमार्गा करता बचा हता हुने कमानती समय व्यवता तेमणे बक्रीयस करवानी विचार कर्षी परा ते जीवग तरफ तात्वर्मा य करिए ऐसा बहु कालर कार्योक ग्राममां भार्मिक शिखकानी नोहरी स्पीकारी का नोक्सीमां तेमो लेन तत्वर्मान करें सालाय्यकमा कंचा उत्तरी शाव्या परिणामे वि स १९५७ना मामसर सुर्य भग रोज पर्यमप्तर मुक्सी तेमणे भी सुल्यासम्बा महागा पासे वीमा स्पीकारी.

सेमनी सायुक्त भवन इतो. रहेन्यि उपर राज भवन इतो. पहनो हो जीननमर स्वाद कर्या नाहेनो निव्हार पण उप करता पण्डामा पण नीना परिचयमा न मानना बांधनना हो पटका रिस्ता के कमाना २५०० पुरुषको तेमने बांच्यां हनां मे दीखा केना मुप्पैमां समानम हो बार श्रीमर देवचंत्र इन कम्पाममार 'बांच्यो हतो

तमोश्रीनो नेह पदाने हता. तमता हाब दौबा मुत्री पहोबता न स्ये तिस्था कह छ के, तेममा हाबपमयां आंगळामां १८ वक हतां स्थातित के के त कहे तेमो मामाम्यापने ने प्रतारी हता नेवतां कार्या आमे तेमनी विश्वीय कीर्मित बहुम पानी गर्या छ बैतना छातु बस्या छतां तैमो सुमन्मात टाकरण के हमित्रतीन्य गुरु नहान्य भरणा. पशुपर्योग्ना पर तेमो तटखं ब बहुम गयमा छमती सोगीनी रिध्यों सह समान हतां व्यात्रा विस्तरपुरस्पाकस्यी नमोसंबद्धभां समूर्व तेने बद्धबुद्धी सूर्वत्य सूर्यनी वि स्त्रे १९८१चा वेड सरी १ ने दिश्के ५१ बक्ती बये मोत्रपुरस्मी स्वयत्तास बयो. सानवीनी बहावा बाम क्षे पण क्षेत्री करी नची. पविस्तरम् भी समस्वत्रम्य बान्त्रोमां बहाँच तो

" बनसमात्रे पोतानो एक जादेतीय प्रतिनिधि कसाशाल सुमय, उण्यक्तरेती महापुरन, एक ठटम बोमी, द्वारेप्डक सत स्रवित्त ठवोगी, ब्रेष्ट क्षेत्र शासननो स्पर्धीम माठ, बेनस्यसननो मानु सावैद्यानो एक मिरिय निष्पत्ति, कम्यामज्ञाननो सपूर्व निधि निष्पृही कर्या स्वसन-दाम बरमनार, सर्गुण महित विषयूण मुदिनो सागर गुनाम्यो '

# भी विवयानंदस्रिजी (कास्मारामनी)

(अपने विश्व के १)

'महानुभावा ' शान्त वाचा ! पय घरे, पंजावनां पुग्य बायसे यारे मारा फरावेच च्यु भव्यपी ने पवित पुरूष तमने मधी रहेके !' तमोवृति बुरेशवणी भवस्यवना व्या समय शब्दानी सम्बाद्धार ते भी विवयनस्त्रपृरिशी-मासिव नाम बारासामाणी.

न्तुषुताली नृहर्गण जनसमाजनां बहेबनारनार यं समय गुनिशुमरनो वाग्य पैजावमां पेतमा गरीना किया कारण मानना गोममां गूजराती थि. स. १८९२मा चैन द्वर एउमले गुन्दालो रांज बनो हतो. विता गरेवाच्य सिपाइराजिंग मान पक्षता कारणात्रिया सरहारोमां वीवान्युक्तमा कार्योच्या कर्म्य व्यवस्थित हता मानानु न्यम क्यावेशी हता. स्रोक्तकर्ममां माननार्गं परिपर्नार पुरुवन्त्रोसर पण ए होते जनकेको

पिता गणेशार्ववती सुबसी महपार्काश्चामी बहु विसाद्ध हती. वण नसीचे स्वती न ध्याणै संस्कारी नोकरीमांची ए बहुत्सरे परचा त्यांची भाष्यना विश्वसमी केद क्या ने एक वहाडी एक गोळीनुं तेजी निशान बण्या

सरा करादेवी पोताना नाता-बीवना चैत्रकेस क्यांटर पुत्रने कई परिना मित्र कोमसल कोसरामने त्वां बीसमामे र्सा कोलसके कावन कारी दिच्छो सण्यक्ता मंडियो.

संस्कृत हैन होने तेले व्यां कान्त्रमार्थी सहयोगी साहरो बाको नहेतो. दियो व्या साहुदोना परिकार्य सामनो सामित होन्द्रांत्र प्रकृत प्रमान पाइयो ने जीवतकनी वर्णीय नेमारी साहचेने कटली करी वि स १९१०मा प्रवासना मानेश्वेरणमां तेले त्या. दीखा घरण करी. व्याहित होते हुए साम सामासमारी स्थाप्त.

जा मारामजीमी भग्नासराधि भगूनं हृषी. रोजना ६० असेक कटल करना हो। रस्तरपात रचानकमार्गी समाजनो तमाम धानसमीच तेमले मेळती स्रोती, पल तेमली ज्ञानसूचनो। अहता बसु भागतो हुतो पहले संप्रशबनी बुहाईती पहत न करती कागळ कान्यास पकान्यो. पण पनु परिणाम क्षिप्रशण कान्युं स्था० संप्रशास परची तेमती भवा हुटी गर्यू कनेक कापतिको सामे वर्द् तेमो नि सं १९६१मा २० सायुको साथे सफ्वायबी जूना पन्या ने पंशाबमी सन्वर्मेनी प्रकाशता करता कारता

जिनमूर्ति जिनमंदिर ने शाबनी साची प्रकरणा करता सह सातुमोनी इच्छा शत्रक्य-सिम्पार कर्मेर तीचेनित्र वारा करवानी बहैं को इ.स. १९२२मां गृजरात मारे प्रयाग कारयु कमरानात्रमा रे कसले पास मताची क्रेप्रायकी महासावनी हाक बामली आलाहामात्री महासाजनु अनरावादि अमृहाह खागत क्ष्यु यहितमें क्षेत्रे बीमा उल्लंग प्रकराको सामे आमारामात्रीय जबसे बेहान जगारी वि.स. १९३२मां तेकोय बी बुटेशबारी महासाज पासे सदेगी दीखा खीजारी साचेना १५ सासुमी नेमना तिल्य करा

वि स १९६६नु चतुर्गास माकनगरमां करी तैमो पुन पत्राव तरफ गया स १९६७नु चतुर्फास गुवानकारमां क्यु कर्म तेमणे 'कनताकारस' नामक गुन्दर प्रचनी रचना करी देन देर नवा बेनो बनात्मा नवां जिनमन्दिरो रचन्यां. कने क्र शास्त्रायों करी परमतकारिकाले परास्त्र कर्या काम पांच वप सुनी पेजाको लेनो तेको पुरूप स १९० मां गूकरत सन्य पाज दरूप कले ते चीमासु बीकानेस्ता क्यु गूकरतमां कार्योल प्रमासक्त वने रोठ व्हावस्त्रमाइना पूण सदकारमा १९ बेटकां मुन्दर क्षितविकां प्रवासमां मोकप्यां

पाकीकाणानी थाना करीने पाठा फारता संभातना प्राचीन अन्तरेष एसमा विद्यान्यसंगी दिकने खुंब बाक्यु व्यद्वी एक सासनी रिस्मता करी. अञ्चानविधिरशास्त्र ' नामनी सङ्ख्लो प्रव का बक्ते रवायो, ब्यद्वीयो क्षेत्रो सुरह समा ने चतुसंस पण ग्यां कर्यु सुरहानां क्षाङ्कवा सीमाइटीने संपन्नां केवानी तेसने द्विष्याक ट्यानी तेमक बीकां क्लेफ सुंदर कार्यों क्यां.

क्तुमांस पूर्ण क्यां तेको घर ब, कनेवरा उमेटा बेसस्यमा रखे बद्द क्यस्तानाद काव्या पुनद् पमस्ताना द्वा काव्य हतो, पण क्षेत्रपर्णमा ब महाती. का बेटा पास्पीतामामा हमात्रानुं सम्यानन प्रवादी तेकोधी पार्णसारण पपार्था कमे त्यां व क्युमांस क्यु जिन्सपादमा तेमनो सामस्तान कमे विद्या बाहेर बद्द मार्या हता केना परिणार्थ पाक्षीनामामा ब तेमने राव मोटा उटकाटकी कार्याक्षी पद्यान स्तान स्तान करी कार्याक्षी प्रवादी कार्याक्षी कार्याक्षी कार्याक्षी कार्याक्षी पर्वादी कार्याक्षी कार्याक्

से १९१५मा महेसागाजा पतुम्तंतमां तेमणे बणां मुदर कार्यो कमां कत्र 'केंग्रप्रसोखर' गमक सुंदर पत्नी रचना करी. तेमल पुगेरीमन विदाल की होर्नम साथे पत्रम्यहार शक करी. व्यक्ति जेनपामां एक करार्यम कते तेमो पत्र पत्राच प्रपार्थ.

हवे तेमणे प्रकारमां किन्सिद्देशी स्थापन करवानु काम बोसामेर उपाहचूं, प्रवास मिठिय माजेरकोटणमां वह बीजी अपनुस्तरमां वह आ वेट्टा तेमणे केटब्राय खर्चाळ रिवाबो क्षेत्रम करात्मा भीने बीमो तेमनी क्षीत वर्षे प्रमत्ती बती हती. का वसने विकारो रहिस्सां मतानी 'सित्ववर्षे परिवर' मा तेमणे प्रमादानु निरमण सन्धु साध्यक्षण कडक कावस-विवास ग्रावव केनानु बातु क्षात्मक होनाची बन प्रमुख्य मीठित तेमणे स्थापनाचीन त्यां मान्यस्य मार्गे त्यां क्ष्मणे कने पेहानी पाने पानी विन्तवालीनो पूरो कम्यास कावस्याने तेमण विकारतीनता स्थापन पुष्पक विशास कडु भी बीसपंद राजस्वी सामेश्य परिवासी साहनाने एकळ करी.

प्रियो बपुरासको बोग परार्था. वहाँ केटक्रेय प्ररिमानोने अंत्रुक्तकाडा करी. व्यक्ति रोमी हास्त्रिकास्तुर गया कान मूर्यम बिनामीदिरना रचापना करी. वती प्ररिष्टामोसां सीची हेन्द्री प्रतिद्व रूपमें सनस्करानी क्री.

स्विभीना बीबनमाँ बारने ने पाने मार्गान्ता बोधानी पोनानी को गुम् बाब ता तरा समारी देखा कारती पढ़ कावे यह सार्ग्य मार्ग्य करता अस्त तेतना सहक्ष देह हते, सामा पण तेवी सराव हतो. बाहरार्कि प्रय द हती बने पुक्ति कावे दिस्कीना तो तेको भारत हता आर्थ समाव स्थापक नदाने दवानन्य सार्ग्य पण तेमणे समाव क्षायानु नहीं कुछु हतु पण सामी बयान्वतु पुणु मार्गा बाहर्म न करी हास्त्री तेको क्षायिकद विद्वारी हता पण्डी सार्थ वे पहुमीस कर्वाव न क्ष्मता तेमक निकास प्राप्त मार्ग्य-स्थाप सार्थ विचानीन पण मणास्त्रा

याचान रिश्नो पर केरनी नजन छाप पणे हती. वॉ ए. एक. क्होंन्क होने सम्मादित कान उपासक दरांग 'ती प्रत्याज्ञाकां स्थिती माठे ने छानो कन्ना छे ए से नजनी एगे प्रतिस्त नगरे के तेमनी मादिय केदा पण रून विचाठ क नित्यानामां महन्त्रतानी गाग दरेन्द्राराज्ञे प्रथम मान सेपने ज नरे के तेमने दर्गोनेकामान जन्तरावद्य, भ्यानदिन्यमान विचानो प्रश्नातर सम्माद्याभोद्या नैज प्रभोक्त नात्रन संबद्ध स्थानिज्ञान आमनारणी जैनमनद्या नुस्तिगी क्यों क्योनी स्थ्या को छ

न्धितं नु संदर्ध जीवन कारिक्डार ने बब-प्रमाणी प्राप्त के का न का कालीजी सनन्तारती वर्षमाय वर्ग तेनाना नोवदन स्टाडी होतां का का प्रमान पाणी न सहना छाडानी कार्य नु पडिछु का नुष्य बहु न नेवा राची गया.

## भारत बंधकुर

सं १०५६ ना बेट सुदी बाटमती सांजनु तेमनुं प्रतिक्रमण क्षेत्रसुं प्रतिक्रमण क्षेत्रसुं प्रतिक्रमण क्षेत्रसुं प्रमात तस्मो जामन वर्ष ग्रोज वर्ष स्थान हात्र प्रमात तस्मो जामन वर्ष ग्रोज वर्ष स्थान हात्र प्रमात स्थान स्यान स्थान स्य

र्मा, भव हम चक्के हैं, सबको समाते हैं ' था पठी बोर्नियार धाईन्सी क्नमां रहा ने ते व मच्दो शक्तमां स्वर्धान सीयारी स्वर्म सर्द्राक, सदगुरू ने सद्भर्मनी प्रक्रमणान बोकन-कर्तन्य समझनह शासनमो साथो सितारी भारम बया.

## भी विनयविषयभी महाराम (स्थवीर)

(द्वमी चित्र नं ११)

भा माना उद्यारना रिक्षण सन्। विकल्पी पत्री पर्छना रहेवा मध्या करे छे विषय श्रीकतो सरा धटछो रपर्ये न बाय हेनी छात्रपानीमां रहे छ पण बीस्का व स्टारना कीचमां पत्री तेमांबी बहार मीक्ट्र पोतानो उद्यार साणी क छ रचकीर भी विनयनिक्यभी महामात्रनी गणतरी प्रवामां गयी छन्हाम

तेमनी जन्म आदिमाशास्या अध्यक्षेत्र शहर बाह्नगरमां बीट्यामीमाळी श्वातिमां वि से १९१२ना मागवार मुदी १६ ने दिवसे बयो हती तेमना पिसानुं नाम बाह देवजी खाया हर्तु ने मात्रानु नाम शानीबाई हत्तु औषप्रजीन व माई कने बार बहेनी हती. बान्यावरणायी क साम्प्रजीना संस्कृत्य बहु पार्मिक हता समय दसर यहा स्वस्ती स्टब्स

तेमी मुनद गया बाही स बनिष्ठाए क्षेत्र कमापा खाँथी दुन बामनगर बाही बननाबाई मामनी सुक्रमा साथै पार्रम्यरण कर्युं ससारना बना नागर मानी प्रथम हता, पण रेताय मारनानी देशक रूपका ब स्टाम क्ष्ट्रस्टि ग्यो हता साल कन सावर्षिक प्रमाना ते पूरा स्थामा हता

फरीयों मुंबर बवानु बतां तेओं पूम्य मोहनकारणी मगराजन्य परिवयमां आय्या धर्म उपली प्रोठे गार बनी. पत्नी बमनाबाहि क्या प्रथमित समान्या अने बेपलीप झानवर्षे झन बारण इन्द्रु, जा पटी जामनागर्या तेसम श्री उचीनविषयकों तथा प्र. कारितिबयकों महागाना सर्वां बयों संसारना कीनांबी संस्कृतियों मीहकी कामने दियार कर्यों, जगवर्षे सन बारण करें

चका बना उत्पारना कानाबा स्तुरारण माइक्का बनाना । स्था क्या जानबा स्व बारा ह्या हार्ग छ वर प्यतिक स्वा काम्यो ह्वां तेसले सवार्यरायां का नानीना रबा मेळती हि से १९५५मा वेदाल सुर ६ना तेस स्वी चावस्तुर्वेक मुन्ताब भी उपलादिवस्त्रीना सुम हुस्ते वं भी कमन्त्रीवस्त्री (चा. भी रिववक्यनक्तृतिनी)मा शिम्य हरीते दोन्य स्तेती. स १९२५मा महेस्यानाना च्यानीसमां तेमणे पानी संदर कार्यी कमा क्षत्र 'सन्तामनोचर' गामक संदर मक्सी रक्या करी तेमज कुमेरीयन विदान वी होनीस साथे पतम्पवद्यार शरु करी. च्याँची बोलपुरता एक च्यानिस करी तेमी पुन पंजाब पशर्वा

हवे तेमने वसावमी सनमिदिते स्वापन करवानु काव वोसमित उपावधु प्रवम मिठिय सन्वेपकेट्यामां बह वीजी व्यवस्थानां वह का वेद्या तेमने तेटलस कर्याद्ध तिहानों क्षेत्रज्ञ करणमा कीमें वीन तैसनी क्षीरत ववे प्रमासते नती हती व्या वसते विषयमां उपेरमां स्माप्ती मित्रकम परिकर में तेमने वावस्थानु निमन्नय मस्यु धानुकाना करक वावस्-विषयां हम्म वावस्-विषयां स्माप्ति तेमा विषयमां विषयम् विषयम्याम् विषयम् विषयम्य

भूरियो चपुतस्याची बीरा पद्मानी. व्यक्ति केटलीय प्रतिमान्त्रोने चीवनग्रसम्ब दरी व्यक्ति तेमी हाण्यितस्तुर गद्मा वाने सुवर्ष भिनमीदिरमा स्थापन्य वरी. भगी प्रतिहामीमां सीवी लेखी मिटिहा रैमाने सन्त्रस्तरानी इरी.

धृरिबीमा सीनामाँ बानने ने पानके प्रत्यमिन्दा जीवानी पोतानी कांत्र पूछ बाब तो तस्त स्मानी कंटा को हो पठ कांत्रे यार सार्टन मारण करता जाने तमनी स्टब्स देह हती, कांट्र्स एम देने सहक हतो. बरहादि प्रव ह तो को चुक्त कोने दर्शमाँचना हो देखों महार हता वार्स-समाव स्वापक तमाने बर्चन्य हाये पत्र देखों के स्वाप्त नकी कर्य हतु पर स्वाप्त द्वापन्यत् एए कर्मा स्वापने न मनी सम्बो, तेशों कर्मदेवस्य विश्वारों हता पर सार्प्य स्वापन कर्म करता, तेसम्ब विद्वारमी पेताना वापन-मान सार्प दिल्मीने पर मणान्या

पापास बिद्रानों पर केस्तो शबब क्या पद्मे हुतै. बाँ ए. एक. स्वेतन्त हुमिंक सम्पन्नित क्षेत्र उपसन्द दर्गाम भी मरवानामां सूरियो माने वे सम्बेत कस्या छै ए है बहतनी पूरी मर्वकी कपते छै केस्तो तादित्य केसा गण बहुव विषयात के किततस्यवानी बहुस्कुतामी संगा बहैदवारसानु प्रवस साम सेमने कर प्रे छे देवने तक्तिकियमधाद, बैनतक्त्रस्य क्षामानितिस्तारका विवस्ता प्रभावतः सम्बन्धस्याधाद केन प्रभोतर नातक संग्रद काम्पनिक्स्त भागसानानी, बैनमतहस्य बहुवैक्तुनि साईन प्रमोती एकना कर्म छै

मृतंबीनु संहर्ण जीवन कार्यातास ने वर्ग-प्रेयधी मन्दर छे था न वा सम्मीता सनस्वरानी प्राप्तान वडी तेमनी शरिवन सबस्ये हिमां का यह सक्ता वाणी म मळतां छासाथी पहारतुं पहणु भा कृत्या क्यू ने रोग यभी सबी. रेमानी स्थाति वधनी व चाडी दि० सं० १९८१ ना मानगर छुट्य पंचमीन छानी मुख्ये ग्रीमर् विश्ववक्तम्प्रम्रियोष तेमने काचार्य पत्रश्री विश्वपित कर्यो, घनो समय आरूपान धने शासन प्रमाननामां स्थतिन क्रमें पाठी कांत तस्यक्षीन क्रमणे दि० स० १९९२ मा बाह भासमां सेमोझी क्रारुप्से पास्या जैन श्रमणतामा आहारानो एक तेशसी तमक स्थी गयी

## श्री दीरविजयसूरिजी (वर्षा विज्ञ ११)

काहियाना इधिहासमां भारतना इतिहासमां अने नैनश्यमण्डाना इतिहासमां केशानुं माम छानेरी साहीकी छन्माव हे नैमना परित्र स्मरणन हबारो मानकीओ व्यम्बाहत आपे छ कान जैनना विग्नीय करारोह भाने पण तम्मी ज उन्तर रिते हैपात छ ए भी हॉमबिनसम्राधरकी जातनी महामुखी स्विधिकोत्तां एक इता सैकामा बाद प्रमारता पुष्परागेक स्विधिकानांना एक वजोड़ प्रस्थामावक हता

तमोभीनो क्या स १५८२ मा पारुणपुरमां बया हता. पितानु माम दुराशाह भोसवाल अन मातानुं साम नाशीबाह हतुं होंगे हेमनुं ससागै भाम तर बर्गनी वय मातापितानो स्वर्गवास बयो. होंगे पारुण पातानी बनने ग्यां गयो ब्वहीं उपपारण्या भी विश्ववदानगृशिना उपरेशे हेने से १९९६ मां त्रीमा क्यानी. भा पत्री शिवान्यास बन्दों से पर्यंत्र विश्वा प्राप्त हरी. भा विश्ववदा अल्डार्थी हेमना गृहभीय से १६०० मां परितप्तर बन्दों से १६०८ मां बायक उपार्थाय पद आपों से १६०८ मां बायक उपार्थाय पद आपों से १६१० मां सोरोहीमां भाषाने पद आपी श्री इंग्वियसम् ११ नाम बायुं से १६२२ मां ग्राम्भीना प्राप्त त्रामाने व्यार्थ स्वर्गना प्राप्त त्रामाने व्यार्थ स्वर्गना स्वर्या स्वर्गना स्वर्गना स्वर्गना स्वर्या स्वर्गना स्वर्गना स्वर्या स्वर्गना स्वर्गना स्वर्या स्वर्

निप्पाप सार्गानी प्रकरणा करतार तरीके समाद काक्रवर तेओओन कामरण बाच्युं न त तेमती मक्त क्ष्मी. काक्रकरणी श्रीओ कांच चेवा क्षम काक्रक काक्रके पण तेओओ साथ कार्यु परिचय साथो. मुस्तिमिर कारती, जैननच प्रचार कर्ने प्राथणिक प्याप मार कार्यु प्रचार कर्मों सचाद् काक्रम तेमती सायुनाची कंडाई वि स १६६० मा चनार्याउनं पद कार्यु

भा पड़ी सपूर्ण जीवन पमंत्रचार मारे स्पनीन करी, सबाट बाडवरन प्रतिकोषी त हाना भनेक पुष्पकार्यों को मुस्कि वि सं १६५२ में स्वर्गनाम सीवान्या

### भी मणिविजयभी दादा (जमाचित्र कं ১४)

वाराना सामधी सुर्यास्य भावता ६८० वटमा संवरी सामुक्येलारी १६० वटमा सामुक्येला भाव वनक भन वैनसमावना बनेक प्रचर प्रशापी स्वितरो ठवा सुनिवरोना सुरवर्ष औ मणिविवयत्री साम्रामा संविद्यसना भाष प्रमेता छ

िसं १९६६ न पतार्मस बासनगरमां क्यो तेमो प्राविताणा तथा. कार्री कीर्ज कर्तमांस क्यें भड़ीयों स १९५७मां महेसाणा खाने पे औ कम्स्निवयंको महाराजना इस्ते बड़ी बीह्य सीनी, या प्रजी गुकरात कारिनाबारमां विदार करी सं १९५९ में चोमासं बामनगर करें

का केन्द्र कन्द्रमांबी स्वानक्रमामी बोध्य कोशी व्यवेश्व भी चारित्रक्षिक्रमधी (कन्द्री) हैमले मञ्जा पहेली व सम्बन्धत तेमना पर संदर असर करी. तेमण संदेगी दौना रेमनी पासे सीपी. का पारी नेकसरादीमाँ तेमने पोताना गरमवाराज समक्ष वडी बीका कापी

था पत्री तेममे क्लेफ प्रतर्मास गुजरात काठियाबादमां क्यीं तेमो प्यामी कले कप्या मध्रिय इता शांतिनी तो प्रतिमति इता उपनेश केक्क बैरान्य रंगधी रगाएको आपता सं १९८३ मां क्षमने स्वयोग्यय आप्यं क्या पत्नी तेजो सं १९८८मां क्रास्पर्म पान्या तसनी ब्रानक्रियता क्रेन्सी पडी सुनी पुन सरली रही हुटी. "माचना भूषण" नामनो वैराज्यनो मेव तेमल सकेसे हे

> भीमद विभयदानसरिभी (क्यों वित्र मा १६)

कपूर्व बालप्रिकता, क्साभारण विश्वका कने कठोर न्तपालन का विवेणी सँगमना इद्यान्तभूत श्रीमत विकास लगारियों व्ययनिक समणताना इतिहासमाँ व्यासम्प्रान्त एक से

तेमोभीना बन्म वि० स १९२२ ना ऋरतक शुरुम भट्टरीय रांसम्बर तीर्मेची सात बोज पर कावेररा बीजवाडा पासमा बनो इतो. तैशी जाते प्रशासीमाहरी इता पिताने नाम अन्यभाई बन माराने नाम सक्कार्य हतं. तेमोभौने संसारी नाम बीराबंद हतं

क्षेपकंतने मात्राविताप सान पोलडी भणावी. का पाने वीपक्त कीर बीर कासीस्टट मास्तानी मोक्द्रीयांथी पोक्रीस पठन बन्या अर्थी संदर कारकीर्यी सांपद्वी भारतपिता ठरफश्री वीपर्यंतने राजस क्रमेसल्काने ह सप्रवा पण एक मितना उपरेशायी पना इत्यन वैरायको स्य इपनो, बा रंग विकसी कर्ता ताको बन्दा अने ते प्रभाग सरपुर प्रसर्वेड भीनर, विजयानवसुरीधरजीन्य शिष्करम सासन प्रभागः प्रयाप्याम् भी बीरीजवन्त्री सद्दाराज पाने गोषा गामे वि. स. १९४६ मा समासर प्रसम्प धबरीय भागाती दौसा बीभी. दौराचर राजनिजयमी ठरीके बाहेर थया.

की बानविजयां में सहार्थ स्वाररण कांग्य कोल, स्वाय कादिना कर्त्यास पाने जिनासकोनी क्षमान्य कहीं देवने ज्ञान एक रम्प्यम कर्चु ज्योतिपराप्तमाँ हो एक नियुग्ता प्राप्त करी, बाडी केलनी कान्यना जोर्ध वि. स. १९६२ माँ लेमातमा गणी पदरी कारी वर्तन सागसर पार्निसाद वंग्वासपदवी निजृषित 🕬.

हमारामबीना इरममी कास्य आक्ना बागी हती स १९०५मां तेमणे दौंका छेवानो निवार कर्मो पण तेम म बह शब्दु पण श्री मुरेगसबी महागबे स १९०८ मा बपाट सुदी १६ मा दिवसे दिन्हींमां तीका व्यापी ने तेमनु नाम इस्टिनंदबी रास्यु कृषिपंदबी महागबे दौरता पडी बस्यास अने मिळनी लुक प्यान बायु बा पत्नी तेको गुकरातमां बास्या कर्दी तेकोशीनी प्रथमतिमा लाव वित्ती

स १९२२ मां भगदानाइमां मुद्रायको महाराक मृष्णदेको महाराक तका इभिषंदमीनी वही देखा प मिणितसम्ब (दाना) पाठे पक इदिन्देवनीनु नाम मुन्सिक भी इकिनेकसभी राख्य भा पत्रे तेमीय भामानुस्यम विकार करी भमेरिका नापका महियो तेमक शासनिविद्य मि क्षेत्रक काय करवा मांच्यां तेमनी वागी असीन सतुन ने मतापी हती को का करवा मांच्यां तेमनी वागी असीन सतुन ने मतापी हती को का कर्या तेमने पदम्म मन्न हता के कोह पण सामे बता पण कहक बतन न दासन्यता थी बुद्ध्यसको महाराजना स्वम्यसम्ब एती तेमने पोठाना गुरुआह मृत्यसंद्रश्री महाराजने वहीन मान्या में तेमनी मार्च-विनयमां योठानी महण समन्नी, शाह्यक्रवना बगाहानां तेमने वह काम कर्यु तेमक मान्यनम्मां भावता अमाहानं वान्य कर्यो 'काममें महण्य समन्नी, शाह्यका समाहानं वान्य कर्यो 'काममें महण्य समाहानं वान्य कर्यों 'काममें समाहानं वान्य कर्यों 'काममें समाहानं वान्य कर्यों 'काममें समाहानं वान्य समाहानं वान्

कथा "बनधम प्रकाश" सासक पण तंकांनी समतिनु फळ छें महाराजमी दीखा खीवा पड़ी पजावमां त्रण वप रहा। सं १९११मां गुवरातमां काम्या ते पड़ी पजाव गया ज तवी गुवरातनी १८ पोमामानां अन्योमद्रश भावतमप्रमां ज क्वीं तेमणे बीननमां छेखी पड़ी सुधी जैनविषाशाळ्य तमज पान्याळ्य गर्ने फीकर क्यां करी, पण स १९०९ मां स्थापिए बोर क्यु में 'बतिहृत मिड, साहु ना प्यानमां बैशाम्ब सुदी सादमना रातमा मानाव ककांके वेद्रोसमें क्यों.

तेमना नामना देथित इस्त १० सायुगी इता बेमां केटहाक प्रस्त प्रवारी मुनिवरी ने प्रतिसीमी समावेश बाय छे व्यावे पण तेमना पवित्र नाम पाठन १२५--१५० सायुशिप्योनी सच्या छे

### भी विजयपसम्बर्शाचरमी (अुका चित्र विजस, १६)

नैगशासनगी उपन्यस्य प्रमाने स्थाने स्थाने स्थान स्थान अवस्था सीटी रयां इसां स्थान स्वराणि सन नवचेतनथी य सर्था आवरणाने मेनी समस्य हिंदमां सन्ने हिंद बहार तथी प्रस्थाश फेसारनाय पाठ समस्योग भी विजयमाँनगुरीसम्ब्री यस दुसारन्तीय स्थाति हुना

महुनाम। बोत्यापीमाक्षी बुदुंबनां इ. स. १८६७ मी साम्मा हमनो तम्म बचा हतो. विनानु नाम समयन्द्र को सामानुं माम बमक्योदेब हुनुं । तेमनुं संमारो नाम सूक्ष्यंद हुनुं सूक्ष्यद्र ब्यूट वर्षे है ऐने बीन ने बान बोलानी होर्स पांछे कावार ग्रममां बीक्सबीमाट्ये ज्ञातिना चीवनदास केटने पर गुज्यवर्षानी कुँच वि. स. १८५२ मा सम्दर्श गहिनाना झुक्ककथानां बयो हुता. तेमहें संस्त्री

भाग भागीचर हर्रो, मोतीचर प्यारहारिक जान महर कर्यों पत्नी पिताय पंचामां बोहाया का बेट्स रिमाधी बातरपामा और जना जिल्लामा प्रस्की सम्बन्धी जार

14

पक बेटा तेथे संवेगी सानु विरोमणि भी कीर्तिविक्यती महाराजना परिचयां भारता न जर्ब पर्म प्रीत वर्ष श्रीनबीय मोतीबंदन परीका मार भोडो समय पोतानी पासे सानी परसे यामगी दौरता भारी मितिबंबमधी नाम राष्ट्र, शुरमहाराजनी जर्ब महानी देशा करता मितिबंबमधी स्त्रूप तप्यमी करता मासने यासना बरास, जारीबिक पाइ व होग क्रमणा एडाइम से नियोद्ध से दाम परिप्रार के ! जीवनन भारत से नाम तप्यचीन निर्मेट बनायुं भा निर्मेटताची साकर्षीह सनक स्नारी जीने देशना दिश्य करा.

ि स. १९२२मा केठ छुद १६ ना शिवसे ठेमने कंप्सासफर बार्चु ने बास्तरनी अपूर्व सेवा करी तेकोभी राजनास स्याठे वि सं १९३१मा आसा मुद्र ८ ना दिवसे सर्वारासी बना बैतसमाबनो असना वर्गनो प्रतानी इतिहास ए पुज्यपुरक्त आसारो होनाची प्रायेक केन बच्चो तेतने रोज वर्गनिकी छ

### मुनिराण भी इदिवंदमी महाराज (तजो चित्र ने १५)

भावना हेम्ब गई क्राम्या केटसाय प्रनर भावाची तमन मुनिरतेनुं गुरुषर होसस वरनार, इस्स प्रनादी भी दृष्टियंत्रजी प्रमान तेमनी जिला तत्वरता शान्सिप्रस्य भने निर्मामनाराणी जैनसमाज्ञा जारीना है

तेश्राधीना क्षम प्रवाददेशमां जागेर विकास सम्माग शहिरमा सि स १८० ता पण मृदी १९ ना दिरम बचा हतो स्थितनु मान पर्मेश्रस अने सायनुं नाम द्रण्यांची हतुं. जाने तेशा अनेमान्द्र हत्या तेशाधीनुं सम्परी नाम स्थापम हतुं

ग्रास्टी निजयहर्मा भन्याम की भीर वर्षनी देगा है से दुक्त केंद्र। का केंद्रा पंजावनों इंग्डमनतु माराच रहा, वर्षद्रविकाद्या द्यागम यन त मनती द्विवाओं करण स्वयम द्वागावनी वेतियाद करणानी वालु दर्दे, कर कोई कारत्वार त हुए में की रामान वाल कानती हुई। कर है इनियों गरी, का करते से १९ अने दुर्गायाओं कहागान, मुन्न मुद्रमहर्मी तथा भी प्रेमचंद्रमी साथ द्वार करनेनी वाला कर्यों असम मैदाहरू १७

एफ दिवस संसारनी मान्या सोडी पत्रावमी वीवाक्त लाने वि सं १९२५ना माड वदी १९मा दिवसे यो कस्मीविजयजी महानस्य पासे दीशा कीची शुरुवीए सेमने नाम इंसविजयजी रास्पें-दि स १९६९ना वट सुदी १० मा रोज बनोदरामी मुख्यंदवी महाराजना हाये वही बीचा वर्षे

का पक्ष तेमणे संसत्त हिंदमां बिहार करवे हान्य कर्यों क्वांय राजाओंने प्रतिकोच्या कर्यात्र हत्त्रीक्सिल मेहारोजी उद्यार कर्वों, मात्रार्ये अनेक सच काठ्या, केटबांय जीये मंदिरोजी उदार कर्यों, अनेक प्रतिद्याभी करी. वि सं १९८९ जा भावरवामां ताव सन्त्र बसो वाने ५५ वर्षणी बहु कांबी वीका पर्योग पाठी वि सं १९९० जा प्रताश सुद १ जा विवसे तेमी क्सक्यर्य पाप्या

# भी पारित्रमित्रयंत्री (कच्छी) (क्को सन्त वै १८)

सत्यानी व्यागाद जीवन कीवनार कीवन्याने कीवनानं महत्वानुं स्थान व्यापनार तीर्वरता मार्ने प्राप्तनी यण परवा न करनार श्री वारित्रविजयको (कन्धमें) वाजना बेन धमणताना इतिहासमां एक बहुन उम्बद्ध वने विविदरता १९८ रोके छे

तेमोनो बन्य दि सं १९४ मा चालोक्ट्रो १४ ना रोज कथा साते पत्री गायमी समी / हतो तेमना फिरानु नाम कंप्रशाह में मातानु नाम सुमगाबाई हतु तेथोऔनु संसाग नाम पारची हतु.

भारतीचुं बान्यजीरन प्रान्मसक्कारोची मरखं, तीन्द ने सीमंची मरखं, हहा प् काळ कण्डनो चेचार मोमलो हतो में सी चेपार व्यर्षे सुबहं अला हता भारती पण सुबहं आपनी कमाणी सारी वर्ष पण वि सं १९६६ मां केम बाम्मी, चारतीनां १७ समा ओर जीतानां मनसरण बन्मां प्रेन पण गांगे तीक्छा. एक धर्मीहिंदनी सख्यदाची एणे गांती कुटी बाथ तो विरक्त स्वातु स्वीदार्षे भार्यक्री बात के तैत्र रहे तो हो कुटी गह ने भारती सान्ना स्वीदा विद्यार के तैत्र रहे गहें ने भारती सान्ना स्वीदा बोद्य दिवसी बाद एले

रबानक मानी सम्प्रयना कानकी रवामी पासे बीधा सीभी, साबु यमा पक्री तेमण द्वा कानाम्ययन सक कर्युं आपनो पण बीच्यां आमां तेमले सृष्टि पर अहा बर्द् स्थानकमानी पर्मे परबी अहा उठ्छे बर्दा तेमोच् आमनगर जह थी विजयक्तमळ्यूरिजीमा शिष्य भी विनयविज्ञवनी स्ट्रास्ट पासे हि सं १९५९ समस्यर सुद्र १० ने सुभवारते रोख सबैगा बीखा भारण करी च्या पद्मी देवबराडोमां श्री विजयक्रमस्मृद्धि समस्य तेमली बडी दीखा बहुँ

का पडी हेमीओ राजुंबयनी मानल मया एक बनत बसोटो सामेना क्षप्रदार्वा तेमन प्राप्ता पण परवा म बरता तोमेनी रखा करी में कहातना टान्टी का पडी हेमोडी करते तथा न निशाळे गयो पण पंता गगनविद्वारी मान्याने ए स्वान मति सांक्ष्ट आस्युः मुद्रपंद कालेक हतो मे **प कानेसिक्तवी** ए जगार पर **परची**.

15

एक बस्तत कुग्परमा ए इस्पें पिताए उपको काप्यो पनो स्वामिमानी भारमा दुस्त्रयो. नाना निभिन्ते मोटु परिजाम बन्माप्सु, मुळबंदने कास्यु के दुनिशामान् समापण बहु क्लाउन्हें है ए माक्त्यार गयो ने कान्त्रमूर्ति बदिन्दर्शी भडाराज पाचे इ. स. १८८७-च में मासनी १२सी सारीने दीया क्रीपी मुख्यंत्र मुनि वर्मीप्रवस्त्री क्रमी. गुस्मकि ता एसनी नप्तेनमर्गा मरी इसी बोसबोहार्गा

वर्मीवनसभौ किहान क्ष्म्यः जानप्रवासनी तेमनी तमका असोट हती. मांबळमां १ क्यार्वीनी संस्थानी भी क्योदिकन्द्री कन पाठसम्ब्रा स्वापन करी. का स्वापनाय तेमन् कस विधाराम कासी. सरफ लेंच्यु. त्वां केन सत्त्वा स्वापी कन विद्यानो केम म पेता करवा र पण कारोंगो किहार संवेगी सांच मारे मयकर हतो. तसां उप विहार करी तेमी व्यां पोहीपा. इवागे विक्रो सामे मुझाक्को करी जन पाउरप्रका स्वापी कनेक विद्यानो तदार कर्या भव वर्ष कर्यी व रही बंगाळ, बक्करण करीया, पानापुरी मादि मनेक स्वाने विचयाँ, ग्रंबगाळा विवासाळा मे पानरापोळो स्थापी, इयारोने मांसाहार छोदा-मो बने <del>ज</del>नेड सन्दर बैन प्रवो<u>ने</u> संशोधन कराबी बहस

पाइचा. मा पुन्तकोए सुरोपियन विधानोर्नु म्यान सेंग्युं ने जोठबोठामां तो भारत दुरोसमां तेमना मकोनो एक जूब पेदा बबो केटकाम तेमने बाते. मही कार्नेपदेश अरण करी जबा आ कीर्तियी भारत्वं सगर मिथिका ने बराहरूना परितो तथा श्रीसंघे क्षेत्रने आधास पद्मी आपी. रीबॉनी अशासना तेना सपद्म तैमणे पूर कर्मा केटसांव पुस्तको बाते समर्था जनेक राजवीत्रोने पोताना गळ कवा केटकीन संस्वामी स्वापन वरी, बीउनमर सासनहितनी कार्य करी

र स १९२२मां वेमो शिरपुरी (माकिसर)मां माध्या, मही वेसनी सुपरिममधी मति अर्बेरित--धीम भगभे देह पडचो. पोतानी पाउळ एक विद्यान शिन्ममङ्कोने मुक्की बैनसभावनो साचो महारची पान्यो सबो

> श्रीमद इसविजयजी महाराज (ज्ञोभी वित्र नं १७)

परम तपोमूर्ति शक्समप्रमाशक थी हंसविक्यने महाराजनो जन्म बन्देशन साते वि सं १९१४ना अच्छी कमापे (दीवासी) दीवामीमान्त्री श्रातिमां वयो हतो तेमना फिताने नाम अगबीस्त्रप्रास करे माठन माथ माणेक्षाई इश्व तेनो छोटान्यकना नामबी धोळकाता

काठ वर्षे छोटान्तर निराप्तरं गया कम्मास बन्दी समात कमी पितान वेपारमां मददास्तां बन्या मगमग १६ वर्षनी उम्मे मुरबनाई छाप हैमनां इस वर्षा, पण छोटान्सर स्वमांवे विरुट्ध हता

भाग नेपास 
पष्ट विकास समारती मामा छोटी पंजाबमां क्षेत्रस्म स्वादे विं सं १९३५ना माठ वरी ११ना

विषये भी क्लोविजयजी महासञ्ज पासे दीला सीनी गुरूजीय तेमनुं नाम होसनिवयजी रास्युं वि स १९३९ना चेठ सुरी १० मा राज बनोदरामां मुख्यंत्रबी महाराजना हाये बनी दीला बहे

मा पठी ठमले समस्त हिंदमां विद्वार करते बाद करों स्थाप राजामीने प्रतिकोच्या स्थाप इरुक्तिमित महारोजी उद्यार करों मात्रार्थे सनक सम काइया केटहांच खीण मीदरोजी उद्यार करेंगे, अनेक प्रतिद्याभी करी. वि सी १९८९ ना चात्रस्थामां ताब बाद बयो करे ९५ वर्षनी बहु सांबी दीक्षा पर्याम प्रतिन्ति स १९९० ना काम्य सुद १ मा तिवस्त तेको असक्यमें पान्या

### भी चारित्रविजयती (मच्छी) (हमो चित्र ने १८)

स बनी भागाय जीवन बीवनार बीवनाने जीवनमां व्यावनुं स्थान भागनार, तीर्थन्या मटे मामनी पंग परवा न करनार भी बारिजियमात्रों (कच्छी) भाजना बेन थानगताना इतिहासमी पक गटज उञ्चळ मने विविधासों प्रयू रोके छे

रिक्षेना कन्म वि स १९२० मा कासीक्ष्मी १२ मा रोज करत साठे पनी मानमां वसी

[ हतो. हेमना पितानु नाम फंपाशाइ ने मातानु नाम मुप्तमावाई हहा ते-नीभीनुं संसानी नाम भारती इत

भाराणि बान्यजीसन मान्यसरकारोधी सरहें जीनर ने शीसबी सरहर हुई ए बाळ बच्छती चेचार मांगला हुठो ने सी देवार वर्षे सुबह बच्छा हुता. चारची पण सुबह बचनी कमाणी मारी बहै पण वि सी १९५६ मां खेम खाम्मी, चारसीनी १७ समां जीलजेलामी समसरण बच्चां. पने पन जन गांडी जीठळा. एक बमेंमिजनी सख्यहरी पणे गांडी कुनी बास तो निगळ

१९५९ मानसर सुर १० ने बुधवाले राज सबेगो बीध्य चारण इसी. व्या पाजी देवचराहोमां औ विजयहमप्पर्मित्री समस्र तेसनी बडी बीधा वर्ड व्या पाजी तेमोसी शार्चुबसनी मानाए गया एक वस्तत बागेटो स्वयंना सपदामां तसन प्राप्तनी पण परवा न वस्तां सीचैनो रखा इसे न क्यानना टाटी व्या पाजी तेसोसी इसनी तरफ गया ने व्यां रही राज्यास्थन कर्युं. समेदारिक्त कोरं शीर्षनी यात्रा करी तेथी गुकरतमां पाठ काम्या कर्युं जानी प्रकारणामां से १९६८ मी व्यवस्था में मध्यिकसभी येन गुरुकुटनु प्रमा बौकारिका कर्युं ने तेने विकास क्षेत्र के ने विकास क्षित्र कर्या क्षेत्र मान्य क्षेत्र कर्या क्षेत्र मान्य क्षेत्र क्षेत्र कर्या क्षेत्र मान्य क्षेत्र कर्या क्ष्या कर्या क्ष्य क्षेत्र मान्य मान्य क्ष्य क्ष

में १९७३ मां विदेने ब्राफ्तपुरस्ताय भेरी कोई काध्यमां परा प रोम फेलसी. मुनिराजकी प केटा कंपियानों ह्या केमना निर्माले प रोमे ब्राक्तपा. मुनिराज की तेमले वाद्यस्था करां पोते सरदाना कमे समाधिवार्षक करती कर ९ तो स्तिय क्रालवर्म पान्या. बाने तेमली पालक की वर्ष-निर्मालयाओं जो क्रालविज्ञकर्ती, की न्यानविज्ञयाओं (शिल्डीसाटी लियुटी) कादि विद्याल सैप्य मंत्रकी तेमला न्यान्से ब्राम्यकृत हो रही है

### भी बुद्धिविजयनी महाराज (भी बुटेशवर्वी महाराव) (समी विज के १६)

भावनी संवेगी सामुदाना व्यक्ति प्रकारक स्वयक्ति भी बुटेरावधी प्रदासको बन्म ह सं १८६६मी प्रवासना द्वीवरामा मर्थोक दुस्तवा समानां वश्चे हतो तेमना विश्वनु साम टेकसिंह बने माठानुं साम कमीरे हर्युं, शहरा वर्मेनीस्या मारे पंदारीक शील कोमनां बन्नेक व्य बाटकनु नाम बन्नेकसिंह हर्युं.

भारतम् राज्यम्हन्ते महको बहुने दुवाई गवी हतो, यण वर्गन्यन्तिनां वी वये वदाइ गयो हतां, बन्न्सिहुने गुन्यपायी वर्षे साथ व्यक्ति हतु अने यह दिवस स्थानां वर्ष्युयो वन्त्र तेसने साबु वदा समे गुहस्ताम कर्ने बरेसपिंह गुरू बारे के यह स्थान्य संस्थानी, वाचा ने वनक्तीमा प्रीयव साव्यो, करा तेनां निकारणा प्रति, निस्ता वर्षे है वेद पाम कर्ये.

बक्तमां जा केटा बहैतभीनु भी स्वतंत्रकारी सानुभोनुं परिकट हुतूं. पण जीत्वर्ध क्रंप्रक लो क्राम्मीनो क्रामी वही बही होवांवी स्वा सानुभो तहा क्रोकोनी मास्त बाम्मी हुती. बटेबसिंहन रूप प्रक्रिया बहुं ने सं १८८८मां वर्षमा वर्षमा हुता. वर्षा त्रीक्षा क्रेसी, नाम बुटेशवणी स्वतं एक्सी सोल मारे गीक्टरेक्स बुटेशवर्ष क्रियामा क्ष्मी किन्तवानीनो भग्नास कर्ये एक बमाबी हैनने नवा कालनी मारे क्षेत्र हिम्मो क्ष्मपु के भ्यादं वर्षन क्रियामा मुख्य नवी, जा अमेरीत क्ष्मण्ड कुण्यीव बांचरी हो कर्म मृतिहासना विरोध शाकील नयी। वस व्यक्ति हो होनु मंदन सक्त बहुं स्थाठ सत्तामा स्थार मा विचारी प्रसर्वा सारे बातीकंत्र केवी शाकानी क्षमी, बुटेशवर्षीन नदभद करवानी बतके अध्यामी, सा १९०२ मां महामतापी म्वचन्दा महागव तेमनी पछि देशा छोपी. अन वह वर्ष बाद ज बन्ने गुरु रिच्च मुद्रपति होती नानी. अनेह समझीमा बन्ध देशवमां बन्नेण सचीददेश इन्छा पूम्य मोदर्षु छं १९०८मां भी इस्टिन्स्नी नैस्टिड बना. का महामतापी निपुटी पंभाव छोपी, मानाद बीची मृद्रातमां सद्दम्मं प्रन्याचा मार्टे काती. सिद्रायच्यांनी यात्रा करी १९११ मां माननार प्यानंत कर्षु छं १९१२ मां अन्यावदमां भी मणिनवस्त्री नात्रा पछि तेमोन् सिद्रो दौरा स्वीकारी. भी मृत्यदंत्री क्ले थी इस्टिन्द्रवी तमना शिष्य बन्धा गृद्रशनमां यदिमोन् स्वामान हर्षुं. छम्ना रिप्लियाचार स्तमे स्वीत् बोहार बोहानी. का पडी पुन पंजावनां त्यां छ वह सम्बन्धनी प्रवार कर्षी सं १९२० मां गृद्रगृत पदार्थे.

स १९२२ में स्था० समुदायमांची बहस निष्ट्यी साथा पर्मेनी प्रव्याणा करता स्थामनमंत्री १८ साञ्चली साथे गृबसहर्मा साथा मृक्यंद्वी महागत्रना हाथे संदेशी दीशा सर्व तेले स्थामनमंत्री महाग्राहणा शिक्ष चया

भा सार्धसङ्घय गुरुरत बराबर लेडी नास्त्रु भी कुरायत्रीन हुने पंजाब याह ध्यक्ती हतो तेवने मुम्बदेवी महाराजने गुरुरात महाराधुं कार्डियाबाड इटिक्टन्जी महाराजने सेर्पु भी भा मारामणी महाराजने पेजाब सन्दा भाजा करी ने नीविविजयांची महाराजने सुरत तरफ सोकृत्या

शिप्पोण गुरुमाक्षल परिपूर्ण करी सर्वत्र क्षेत्रपमनो हंको बगान्धी.

भाग्नेकि वर्गमान, अभीन बामभाग धन भागत ति त्यापीताची कोसना का बाज्यस्वाती भी बुरेगायाची स्ट्राम भागनी छापु संत्याना भाग्नि वनक करेवाय पमनी निन्तुता भागन हती. सक्त बोस्तमां पनने विनसमावनी होको बागावना बनतुं वर्गु क्र्मुं भने पोनानी पास्त उपस्त विप्ता मान्ये भागनी पास्त उपस्त विप्ता स्वाप्त का बेसना सामे भागे प्रमासक विवस्त हा तसना शिप्तो देश हुना ने ध्यान तेमना स्वत्यायां स्नामग हुन सामने विपत्त स्व

भाग समग्रेन युक्तस्यो महास्थानो स्पर्मशम सं.१९३८मां वयो देवन हो ए समग्रेनी साधुकते !

# भीपद् विनयस्मनम्राचानी (पंनाबी)

(छनो विश्व व २)

भनेड मोराहारीकान निगानीचान्त्री करावनार प्रत्येद सी निरा उदारक सरम्वरानी मूर्ति थीमा विवयकमञ्जूरीकाची महानाव महणाना कार्य करतार हता

तेमाधीन। बरुव रि सं १९०८ मां पंजाबनी पुरूष परा पर सरसा गामवां रिन्हाइन पुरुमां परो हतो. तेमना पितानुं नाम न्यपर्यं स्थान मातानुं नाम वीतावाई हर्नुं तैसीकोनुं नाम समयन हर्नुं राज्यकाने बाक्यरमधी य वैरास्य स्तरः भागन भागरेना हुई तेवामां क्रीमोत्तरंत्र नामना वित्ता सर्वामां भाष्या न तेनो वि सं १९२ मां वित बन्धा. सामुबीनन हो सर्वेशनमध्य होई वेर्षेण्य माननामां बीधा गामनां त्वामानमागी संप्रदानना सामु की किन्तुभंडानीना (वेन्नो स्तानकागों त्वामां चन मूर्वि गुलानां बाधानात्व त्वा) सर्वामां भाष्या सं १९२९ मां पित्रवीवन सर्वी तेनो वित्तपंत्रवीना विषय कन्या

भी किनुक्देबीर पू. भागसामा सहसामा नेतृत्व नीव सं १९१२ मां पूच कुणावधी सहसाम (बुद्धिक्यम्बी) पछि छेपेरी दौरहा छापी भी किनुक्देबीहो नाम भी छरप्रिवयम्बी सहसाम एक देमना किन्य छोपेर संपेशी दौरहा छूपे भी कुण्यक्षित्वस्थी रहिते पोरह्मा भाग हुए हुए हुए हुए हुए कि स्त्रीत साम किन्य क

रामानुकाना मासराइ, वराळ, माजना, गूबराठ कांटियागाइ बादि क्य देशोनां कर दिवह करी भर्मप्रधानना करी तेमन पनानी हीएएएँग बेगा महान्य रिफारिन वर्मावेच प्रमान्यो, इंडस्ता प्रहाराम कुमारपाठना समना बादन मिन्तकम्पी कार कर्यों, तेमक ग्राचेन बैन प्रकानेयार क्षेत्र छीयाता मानकोनु एवासन क्षेत्र करा भर्मक प्रतित मंत्री स्थे हवारी रामिया प्रकार करायाम्या तेमना व क्योकन्य माराचे देशका, बादव बनेया गोमर वर्गेरना रामान्येय बीजव्यानी क्ष्माना केलानां वे बे बस भी बादेशां तेसा भ्रमित एतासा समान्योशी तेमनो वर्गदेश एनिस्मे

इहास्तवाए पोश्या छ्या ता कने पतुं कावाम करवान तेवने कही पाने पानी न करे. यि सं १९८१ मां बागा द्वकाने तेवनेमीय पाताना सृष्टित्य भी क्षेत्रविक्रमधी महासकते तथा, उदा भी वैतिक्रमधी महासकता सृष्टित्य भी बातिक्षमधी महारावने त्वव वानस्य पृष्ट कारावें प्रश्तो कारों कल भी विकासकतानपूरियों कते भी विकासक्रियारियों तरिके साहर करें. या समाने शासन महासनानों कर्नक वार्व करता तेवनेमी नक्सारी पाते बस्तक्रमेर गामे वि सं १९८१ ना महा कर ६ ना रोस नर्गासती वया बावें तेवनेमीना विशास परिसार तेवनेमीनी सहस्य क्षेत्रिन

पै भी पर्मेषिनयजी सद्दाराज (इस्तो वित्र न १७)

स्पर्वज्ञा पूर्वेड कन भावन मच्चीमी सानुवासन जीवनार र्यन्यस्था भी-पर्वेशिवयणी अञ्चाराव साचुळानी मिर्मेन मूर्वि हजा तैमीभीनी अन्य सं १९३३ मा पोच बड़ी १२मा रोज पाउन पानेना बरा याममा त्रे॰ मृ० दशायीमान्द्री गांतमां बयो हुवो तिमना पितानु नाम शेर मबार्चर मगळवी वचा मात्रानु नाम याई मोतांत हुत्त पिता त्रवारण्यना करस्मारी हुवा. सेमीनुं नाम परमार्चर हुतुं. से १०६० मां प्रमार्चरमुं क्या उत्तर गाममां केन मेना साथे बर्खु परमार्चनन नाटक बर्चकारो समरो कोम हुतो. एक केन्द्र मर्ग्यहीना कर तेमना पर भावत कर्मा न ते केन्द्रा व मोमी गारानामां तेमले वमन्यानहना केमाना उपाधयराज्य ये थी मोहनविज्ञवानी महाना या से स १९६२ ना कस्ता हुत् १३ ना रोज बरेका क्योंकर क्री, क्ये तेनुं नाम भी भावित्यका पद्धा थी भावित्यकार सेस्या वहर १० वर्ष सुषी केन्द्रक कम्यमन कर्युं स्थोधी नातपणकी

से १९९० मां राजनार सुकाने मन्नेल सुनिसंनेकन केन्न तेमाओन साम्या के स्वासनुं तर्षे ट्याचुं ने बैत करी सारानना साम पांचने पत्नीस मोनीन तेमोबी काकवर्षे पान्या. बाजि तेमो नथी कन तेमली कोर्स समयो स

> भी मुक्तिविमयनी गणि (भी मुक्त्यंदमी महाराज) (दुलो स्टब्स २२)

या जैनसंब गगने विमेश्वो, या सार्वमीया सन्द्र जैनराज्ये। श्वनीवरं तं स्तुविवर्ष नेतुं, जिवासदसं न दि य विपाद ॥

केको जैनसंप्रस्यो भागस्तम् यूर्व छे कने स्व जैनसंग्रस्थ राज्यम्। सर्वस्त्रस्था छ ज्या से मुनोबरनी (मुस्प्रेंस्सी महाराजनी) सुनि करवा मुटे मारी याचे हजार जीम गयी तेर्नु मन हुन्न छ र्यमानमा कमामग जन सोची सान्त्रण सो सासुस्त्रसम्या भावजनक त्रयाणसान्त्रिति औ

प्रमाणिक मार्गिक भागित क्षित्र क्षित्

33

सं १९१२ चुनांस सम्प्रभावमां बर्चे व्यावेद्य नगरस्य प्रेमामाई तमान कुट्रम्ब त्रेमतु सभी बच्च तेमन नगरस्य देमामाईत बोत उनसम्बेत म्यक्स्यवद्यामां स्ट्रे पोताना मक्स्यने विचाल की त्यावन तरीने बच्चे को देश्यमनी महामाननी इत्यमत्या होषाणी तेमी व्यवस्थाना व्याव के त्याव तेमने प्रमुख्याना नामानी के इत्यावत्यान, व्यवस्थाननी त्या नौमा २ सामुक्ति दोखा व्यावी, बोत्रसीहमां कमाना पोत्री से सामुक्ती स्क्रयान वर्षी मार्च पन तैमने बेट्यो दोखाओं आती ते नौमाना नामानी क व्यापी पोत्री क्षित्यमोहमां नगी न फ्रायम

एमनी बर्प्न प्रीक्षमा बने विद्यता निवासी भी दमिमिन्द्रभी नहारात्रे स. १९२६ मां बोबोह्रद्रम करानी गयी पद बराई. बने बादी नया सासुनोने नटा दीखा गया देशीय बाराया. व्या बसरी बान्या समुद्यासमां गयी पद पर तेमी पड़का व इटा ने देशीनो बाह्या तीचे औहन्दिचीर्सी, भी बहानामिन्द्री भी क्षेरदामसभी वर्गीर रहेता

सं १०२१ मां क्रायमि मानेती चर्चा नीकटी. मुक्क्यमा महाश्रव होट द्वस्तनमाई ममुमाई गांवे समा महारी हे परने हहानी. मा केटा सामित्समाराजीय चर्चा उपादी ने तेन पण सामार स्प्रे ब्यह्निकर्त समारी नामारी हारा प्रकारी दौनी गुरुब्बह्माजना व्यक्तिया इसी केले स्प्युत्तने मुक्का नवाई बुद्धम्याची बाज्यों हम्मु हहा, केली बाज्या क्षेत्रसाल केला स्थल दम कप्तमा न करही, केलोकीय ९० वस्पने गौन्या चर्चा, प्ला होता हो हम्म ब बनाव्या वस्पती हो निर्शासिमालका! विकारी माने स्थल स्पर्ण स्थल केल्पूर्य होता होती. मानी हारी सासानमा केलो संस्थी समारा बने बने केमनी एक क्षण्याचा वस्पत्ते होती हती. गुल्बमें भी कुरेनसभी महागब अतिहब बचानी तेमनी साथे तेमी १२ वय अमनावासमी रहा हता आस्ता देखा पर्याचनी १३ अनुमानशांची २० अनुमांस की तेमणे अमहावासमी ज नाममां स १९४४ मा तेमना पंगे स्थापी उपन्यों ए स्थापि वस्ता न गयो तेमने अमराबादची मेनामी माननसर स्ट्रस्थामां आस्या पण कोई सुपरा न जवी, न शासनाने साथी सीमारी माननसर स्ट्रिमे से १९४५ ना मामसर बद ६ ना दिवसे समाधियण्ड आवमी गयो

मानवीनो देह रागमंगुर थे, पण बीवननो सुहरयोनी सीरम बगर रहेवा सरवायेनी छ ससारमां सायुका न्यां सुची प्रकाशको रहेते त्यां सुची मूलबंदची महाराज सदाब कमर बन कार्यय रहेश. पमनी बीर्तिमान सना मनाना रहेते

# भी भानंदिष्यसम्मीत्रासी (असी विजय १०३)

भाजकी नारसा वह पूर्वे भा पूर्णाने पवित्र उपदेशकी पाइन करनार, शर्युजय - तीवना छेम्छा उद्धारक, सापु समाजनी किसोबार करनार को विशीर्ण बता बेन्यमाहने पुन प्रकाशनय वनावनार प्राप्त सरसीय थी भानेत्रिकप्रपृत्तिओं नैन इतिहासनी एक उन्चय कीर्तिकप्र हता.

तेओओनो जन्म हरण गारमां वि स १५४० मां बीशा बोसराय गानमां बचा हवा. तेमोमीना पिठानुं नाम सेपाबी बन मातानु नाम मानेब हतु. तेमनुं नाम बापबी हतु. अधीबबानन्त मातापिताना पुर बापबी हुँगरने मानदान्त्री व बेरान्वमासना बन्मी हती. तेरामां तथान्यापिपित भीनर देगासिक्यमुमेसरबी महासबनी सुचेम मान बन्मे तेमने बाटक बापबीमां कोई बन्द कारब खब्दि निहान्त्री बन्द पर शासन तत्म बन्दी, यस माविष्याजी मानो तेमना मानापितान समझावी बापबी हुँगरन वि से १५५० मां देशा भागी बने बाहतक नाम राज्ये

भारतमेन्द्र तेत्र चोतजेत्रामां सन्ध्रको उन्त्युं स्व वर्गनना आहा वने सिवान पारामी वनां गुरुभेद तेतने सामग्र नगरमां सं १५६८मां उपाच्याय पर आयु धने वे वय बाद महस्तव प्रकृतिने व्यवार्यस्य धापी जैनावार्य सौ आनंदिमस्टम्हिनी सगेके आहेर कर्या सेनोधी ५६मी पारे विशासा.

वि सं १२० मां वरगण्यना उदार पटी था त्रम मो बपमां मापु संन्यामां भान पिपिशाबार प्रवेश करी गयी इतो. पूम्य गुरुदेवती आत्रा केटवी श्री भानंत्रविमञ्जूरियीए ५० सापुकाने बहु स १५८२ मां बागरमा पांछे भावेसा बद्दात्रकी ग्राममां क्रियोदार कर्या. था पटी गुरुवर्षे तेनोधीन सं १५८३ मां गण्यनायक परे स्वादन कर्या. स १५८२ मां आपार्यन्व क्षी देमसिमम्परीक्षत्रनी बारुवर्षे वाच्या भा पाने देवीभी वाद्भानां तथा वहीं माणेकचंद नामनी सावड देवनी प्रस्तान कच्छे. एक केन्न सर्वेद्रव वहान्य संग्रहों हे बाता करना चान्यों को दर्गन कहीं वाह करवानी म केनानी महिला करी. सतने दहारे सिक्युन पाने मानवाहानां पित्र क्रोकोए हुमको कवां को आमी देने सर्वेद्रवना प्रतानां गृतु पान्या सहीती मोगानवाहानों उपयोज पह कालता करवाह करें रेनने वेद्रवेद्रवना प्रतानां गृतु पान्या सहीती मोगानवाहानों उपयोज पह कालता

स्थितम् माळवा नेवार मज्जर पुर्वर, लंगात संग्रह, कब्द्रम बनाग नेवार वर्गेर वेगामं निवार करी सावर्गनी प्रवरणा करो, कोक कुरीवर्गाकोने द्वारण वर्ग ६.१ इनतीकोनो पराज्य करी ६.१ विनामसारी उपदान्यां तेशव दि सं १५८७ मां शर्डुबन गिरि पर प्यारता ठेनी बीर्य करावा निवास ते वस्त्रों कराय करवा भावेल निर्देशकार रहेवासी कोस्त्राक कुक्त्य बारणा इञ्चलय दोनी कर्माताने उपदेश कान्यो, ने तेशनी पांचे केली व्यत्त करान्यों

तेमोमीर बीवनमां सूच उम तपयमां कमी करो हती. तेमोनी व्यक्त मीचे १८ ० सायुग्गो विकास हता थन तेमोर ५ ० सायुग्गोने दीकिन कमी हता था पत्री विहार करवा तेमोमी कमरावाद काम्या. तेमने काम्यु के मांगे अनियम समय मजीक छे एटके बनसन वास्त्र कर्मुं चा प्रमाणे मांगे उपवासे कमराबादमां कार्यक्ष निवासपुरामां वि सं. १५९६ ना वैत्र सुदी ७ ना प्रमाण समये तेमो व्यनीयाम सीवास्मा

तेमा। नरा देह चाच्यो गयो क्या तेमती अद्भव र्गाति दश विश्वम अवस्थि रही है अपने व मन्दरानी कर्तक सनीभी पोत्रानुं कृत्यान साची रहा है निरंतीन व क्योम्युर्ति अयेक पुनर्ती करता हवो.

# भी प्रवेरसागरमी

उट्ट महाग्रहमीनो फोटो काकेड हैं हैनों न २० छं तेलामीनो बीतन परिचय मेळाणा संदे क्ली महेन्छ करी पत्र नहीं मळदाबी ते लागी सफावो नहीं ते ताटे वाक्क दरगुक्त करसे.

—संपादक



### [क्षिपव विभाग]

# तपगच्छना आचार्यो तेमन्तं साहित्य

# पीरजवास धनशीमाई शह

१ व्य सिचन बीजा पुरुषो सेनी शुक्यले सहर ठीवी हती

विव गूर्वर वर्षको, कमे काय, ३. वीप्रकालन वर्षुत्रमा अंब, ३ किलुमती वर्म्य > प्रकारत ५. वर्षकालर नावस्थी ८ कोम वैकास्य.

भी जगरपेटमुरियो ते भाजमुर्गमां तपगच्छती पार पर भारेख स्मामग साहतीस भाषार्थेप बैत साहित्य करा संस्कृति कोरेनी प्रायस्य साधारास रीते सीमारणी करी के क्षेत्रे तेमना शिच्या ता गढवी पण संप्रमा बरेड के हे सिराय भी बदिसागरकी, भी बत्तीविक्रवणी, भी बार्नेटकन, पेडिस भी पीरविश्ववादी क्योरना नामने। पण उन्होस बरवानी खरर सहे हे हामां माना निर्ववनी हर 'तपराच्यना भारतीयों भन तेमन साहित्य पानी होताड़ी हेने स्वर्श ब्यानी ब्यानी भागान क्यीजा. स्वर्ण श्रम्य ण्टन्य मा<sup>न</sup> व छ के कन्दनना सभावे हं पूर्ण साहिय नथी दोई शक्यो हेम स केटसाथ साचार्या संबरी गांच सरली पण नजी मैळडी शक्यो. जो के साथ एवं धर्म करी है वे बोर्डप के बेमने अन्त्रक में नहीं कर्या तेवला संबंधी परी विगत पण सकती मंत्री आके से काल मास्त्री करनेक करी एक नेप काल परचा मार थे के भा जिक्स्पमां तपास्थाना भागायीय स्वक्षा प्रश्वीको स नोंप के बारण है तेमणे रचना साहित्य पर पंत्रितश्री सनस्तरात्री चेरा कोई बीरक विद्रान ज तक्रपर्शी बर्च बरी होते। नेरंप रूमी होते, अने ते बस्तु मारी हाकि बहारनी छ

[ 2 ]

बैन पंडितोए हो सरस्तीनी भर्दर्व हेग बजारी छे <sup>१६</sup> एनी साथ परर्ख उमेर्ड जोर्डप के बैन काबार्येण रचेछ साहित्य कह करीन तो गजरातनं साहित्य कार्यत शह देखाय <sup>18</sup> कारणके वैन भारार्थण गुजरातना पारनगर तरीके पारणनी श्यापना बना पड़ी बसमी संबीधी तेरमी सदी सपीमां पणा भगवना पंत्रो रूप्या छे तेसने पदमा जैन साहित्सनो न नहि दण विदेख सादित्य बीज साहित्य कारता अन्यास बगी तेनं तुमना मुझ रहिए आजोबन करेम छ तेम ब त समयनी संस्कृतिने पत्र अमुद्र सुसा, सन्ताय के बरियोमां आहं पहार्ट वर्णन करहे से के बैकी एक बनन सार्रियनी राष्ट्र बानुए गुमीय हो पत्र भेतिदासिक रुप्टिय हेर्नु महाब दकी रहे. साहित्वनं एक इंसर्जन ज जैन व्यापार्योह नहीं कर्युं, पण तेनी रिकास करी जाग्यों छे ने तेने सावतीय बार्स हैं। भारती इस इस सरी सुधी क्या ने तेरी व हाजनां बैन वा वैनेतर संधा बैन-ग्रेरामांची उपकथ बाय ए जैन ध्यवायीनी साहित्वनी रूप मा<sup>5</sup>नी केट्टा भाग हरा है बतारे छे में बारण संभात के समदाशहरा मेहागे तेती साधी पर छे

च्याकी कारणने। काया नेनाया स्थानी बैनानी अने जैन आयार्यनी, बारणनी, साथे अने बारनाना शबानी साथ निकरनी सबंध रही हुनी अने ते संबय केराजब बसन गयी बरती बरतीनी सरकी लोबनी जोती रही हना हता.

नेत्री—महामास्य, वंदमास्य, हेनाविषाि कोरं पदक्षेत्रोते प्राप्त करी, शोमासैने बेनोय् गुवाहाना इतिहासने उन्बस्क कालेक हे बनाइनमें महामाय नीनु हेनो पुत्र महामाय कर हेना पुत्र महामाय कर स्वाप्त कर स्वाप्त कर कर स्वाप्त कर स्वप्त स्वप्त कर स्वप्त स्वप्त कर स्वप्त कर स्वप्त कर स्वप्त कर स्वप्त कर स्वप्त कर स्वप्त स्वप्त कर स्वप्त स्वप्त कर स्वप्त कर स्वप्त कर स्वप्त स्वप्त स्वप्त स्वप्त कर स्वप्त कर

केवी रेले कमरावना समयावी कैनोनो संबंध राज साथे हुतो तेम कैन कावायोंनो वण हुतो तेमोनी राजा पर सीवी वसर हुती. कावी कैम राजा विक्रमना इरकारमां साहिरकानी पर्वामी वारी; राजा मोमना समयानी देना दवासमां साहिरकारी हुता, तेम प्रायक्तमा सामयानी काव दवासमें साहिरकारी) पेमरोवेचा के किला साहिरकारी (कान कैनेतर साहिरकारो) पेमरोवेचा के किला साहिरकारी (कान कैनेतर साहिरकारो) पेमरोवेचा के किला साहिरकारी (कान क्षेत्रके वस्तुर्ध होते किला प्रमाण किला क्यान क्ष्यके वस्तुर्ध होते किला क्यान क्ष्यके वस्तुर्ध होते किला क्यान क्यान क्यान क्ष्यके क्ष्यक्त क्ष्यक्त क्ष्यक्त क्ष्यक्ष क्ष्यक्त क्ष्यक्त क्ष्यक्ष क्ष्यक्त क्ष्यक्ष क्ष्यक्त क्ष्यक्ष क्ष्यक्त क्ष्यक्ष क्ष्यक्य

भाग पहेंच्यों व लेडाती भावती बसीनने क्ष्मण एक पत्री एक ध्यावर्धि के श्रांनप् बचार् संडीने सादित्यनो सुंदर पाक उत्पन्न करूबों के, लेमां उपगण्डना भाषायांनी पण जेवा तेरी हिस्सो नवी.

# [ \* ]

### **नगर्यं**द्रसरि

स्मामन साहा नारती सरीमां श्री नाम्बास्त्रीय स्मा तप कार्युं. तेमानी प्रसम वर्षे वैनायन राजा वैमित्री तेमने 'तमा 'तो इप्यास काप्यों. ते नत्सते गुजरातमी केदर वाद्यापळ महामाप पत्र होमानी हातों. तेमें सुनिती कीरी सांम्य्यों, तेमानी नरोमान सांम्यनों को तेमने गुजरातमा पत्रमानी तिमंत्रमा कार्युं. महामाप्यामी तेमने श्री साम्ब्यमी तेमने स्माप्या में नरद्वाराळ्या गुजर तरीसे क्लातिमां कात्रमानी तेमने प्रमाप्या स्वास्त्र तेमने स्माप्या में नरद्वाराळ्या गुजराती केदर क्लातिमां कात्रमानी तेमने किन्मी हिम्मसहस्त्र पत्रमान कार्यों कार्यों कार्यों तेमने हिम्मसहस्त्र करते हमते ग्री वार्याची केदर केसर विश्वसंत्र कार्यों कार्यों कार्यों वार्यों केसर विश्वसंत्र करते हमते विश्वसंत्र कार्यों कार्यों कार्यों वार्यों कार्यों वार्यों कार्यों वार्यों करते हमते विश्वसंत्र कार्यों कार्यों कार्यों वार्यों कार्यों वार्यों कार्यों वार्यों कार्यों वार्यों कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों वार्यों कार्यों वार्यों कार्यों कार

 बान्डेयप्रिय दिगंबर भाषांचें साथे बाद्यकाल क्रोफ्रे छे तेम व हीस्छा बार्ग्डेवप्रि त्रोकें तेमचे प्रवासि मेळवी छे परन्तु तेमची सावित्य संविधीनी वेचानो ठल्केल म्ह्रायो नवी.

# वेकेन्द्रस्र

देनेक्यूरे कवि पण दण प न भूक्यु बोधप्, तेमले दानावित्तस्य नामणे तथा बीजा क्लेक स्तान रूपां छे नगरपण सून पर देनेक्यूरी कृत क्याक्रूपि पण उपक्रम बाब छे आ वृतिने स्पास्त्रजुनान विदेशका को छे

# विजयपन्त्रसूरि

तेलो बराबण्यप्रिया शिष्य बाय कारे संसारावरवामां वर्षणुष्कने त्यां हिरावी मंत्री इता प्रदेश कीला पद्मी व वर्षणुष्माठे तेमने यरिषद कपाववा महेनस करी हती. विवारचेत्रपृष्ठि वानसम् सिरिष्ठ हता कार्यो करे देनेज्ञपृष्ठि सवा विवारचन्त्रपृष्ठि संसारायां गाना मेटा उपावसमां रहेल होनावी विवारचन्त्रपृष्टिनो परिस्त इवस्तपाच्या मे कोळलांची मार्च केला सिर्पोप्ट केल साली करेला उच्छक कर्यों गानी कर्यों विवारचन्त्रपृष्टि वेनेज्यपृष्टि सुद्रकान परिष्ठ स्वारचाच्या मेर्च करी हती स्वारचन्त्रपृष्टि सुद्रकान परिष्ठ स्वारचान परिष्ठ कर्यों हती सम्ब केलानी स्वयन्त्रपृष्टि सुप्ति हती सेन्द्र स्वारचन कर्यों स्वारचन व्यवस्थान क्ष्यप्रदेश स्वारचन क्ष्यप्रदेश स्वारचन क्ष्यप्रदेश स्वारचन क्ष्यप्रदेश स्वारचन क्ष्यप्रदेश स्वारचन स्वारचन क्ष्यप्रदेश स्वारचन क्ष्यप्रदेश स्वारचन क्ष्यप्रदेश स्वारचन क्ष्यप्रदेश स्वारचन स्वारचन

# विधानंदस्रि

ते देनेज्यितित शिष्य इता साहित्यनो बचु छेवा इत ते पहेडां व तेनो काळपर्य पाण्या छे छतो तेमने य उमरमांय विधानन्द ' नामनुं नतु व्याकरण रच्युं छ बेती बस्यत ' संपीतमं रक्त्य स्त्रं-बहुवें संबद ' छे क्षेमना गुढ़ देनेजस्पिय लम्ब कर्ममंत्र पर स्त्रोप्त टीक्सनो रवी हतो वेमां इतिस्त्र इत मंत्री स्त्र टीका सक्त्यगिति इत स्त्रातिका टीका शतक पूर्णि क्ष्मे धर्मरत्न टीकानो उच्छेल छे था टीका विधानन्दस्ति कने तेमना बनुमाई बमावोकस्त्रीय स्रशोतिक छे

# पर्मघोषसूरि

विधानंदर्शिता व्यवसानधी देवेन्द्रसृति या वर्षमिल्या ब्यामा विधानंदर्शिता वे संसामक्ष्याता मार्च बाम तेमतुं मूळ गाम बमेडीर्स हृद्वा बाने दोशा क्षेत्रा पद्म तेमते वे नाम सार्वेड करेख के मानवते एक्स वाचन बनाते ज्यां न्यां 'गोमम्या' सन्द बाततो दूष्या यां एक सिनाम्बर्स स्का कर्तान्त प्रमान करता प्रमान में त्यां पद्म सिनाम्बर्स स्का स्वीनाम्बर्स वाचना क्ष्म स्वा क्रांत्रा द्वा क्ष्म तेने महारा पद्मित कर्तां हता, तेमते वह विदार करी बनाताना हरम सुवी प्रवेदा कर्ती हता. तेमी प्रवक्ष मंत्र-वाची हता तेमते वह विदार करी बनाताना हरम सुवी प्रवेदा कर्ती हता. तेमी प्रवक्ष मंत्र-वाची हता तेमते वह विदार करी बनाताना हरम सुवी प्रवेदा कर्ता हता. तेमी प्रवक्ष मंत्र-वाची हता तेमते वह विदार करी बनाताना हरम सुवी प्रवेदा कर्ता तेमते वह वहाँ विदार करी बनातान हरम सुवी प्रवेदा कर्ता तेमते प्रवास विदार कर्ता तेमते विदार करी वहाँ क्षा प्रवास विदार कर्ता तेमते विदार करा स्वास विदार स्वास विदार वाचना वहाँ क्षा तेमते विदार करा सिनाम क्षा स्वास्त विदार क्षा तेमते विदार करा सिनाम क्षा स्वास विदार क्षा तेमते विदार करा स्वास विदार प्रवास विदार करा विदार क्षा तेमते विदार करा सिनाम विदार करा स्वास विदार स्वास विदार करा सिनाम विदार करा विदार करा सिनाम विदार

अगर्वत्रम् पत्री तपराण्यमां वर्षेषोयम्सिए केन सावित्य, सरकृति कने कृत्रामां के विशेषकता फेरी हती तेने दूर करता माटे कन करेक के सम्बोक्य्युरनी पटे काननार सोमजनगरी हता तेमी बहुमत हता समे वाशविवासमां निपुण हता. वर्षम्बस्स सामाज वर्षी प्रतिपक्षीने महात करीने क्लिश्मां तेमचे नाहणोनी समामां विवय मेळप्पा हती. गुस्नी बेश ते पत्र प्रस्त मेत्रसाबी क्ले क्यूर्य सावित्व वाली हता तेमांव किन कामामां तेजी कंडा स-वासी हता मीमपार्यमेनी मीरियमां बन्यते मंग पेताना बानकंठ तेमचे कामाना केल्यों कही हती

तेमणे सक्ति बतिजितकप्पसूत्र काँदि प्रकट्ण रूप्या के काने व्यवसीया बसक स्तुति वाँदि रूपी के कक्षी साविज्ञाक्त्यसम्बद्धित प्रकटी रूप्यानी क्या उपकल के

सोमप्रमम्हिता विपयोमां विस्त्यासम्हि, परमानन्दप्रि पप्रतिकल्लम्हि कर्गे सोमतिकल्लाहि पुरुष इता पण काराळ्या ज्ञा सुरिया कल्कळ वनसानची सोमतिकल्लाहि पटे काल्पा

# सोमविसक्स् रि

ठेमणे ज्यासी स्त्याची गावानुं नाम क्षेत्र समानंध्य राष्ट्र के निष्यार स्त्य, क्रानिश स्थानंक कने पेताना गुढ सोम्प्रमन्पृति कृत करणानंस समक स्त्रुति पर इति राष्ट्र के स्त्रुते तेची कवि इता काली समान्यक क्षुत्रमाधानाय भी मुद्दीर स्तृत कम्प्रमण्यात्तर शिर्दीक्सिस्स भी गामिसीस्यक भी विशेष करीर कर्णा स्त्रुतने राष्ट्र के पातिस्त्रकर्मृति पंत्रसंस्तरमृति, वयानन्दस्ति कमे वैवर्ध्वरस्तृति नेनना परिवासनं विकात शिष्यो हता

### <del>पंद्रशेल</del>स्मरि

तेमणे अभित्येश्वनकथा नदराजर्विकथा श्रीमत्-एतेमनकब्रुएमण्डमानि कोरं रचेक हैं जयार्गदर्शरे

श्वी स्थानिमहत्वारित्र देवा प्रमोर्थ कोरि फाग्न स्तवन स्त्रेष्ठ के

चैनती सदौमां मुसकमानोय पुजरातमां प्रवेशते सक करी दोतु हाँ, क्ष्मे पेदासी सदौनी सहकादमा को तेमचे पोतानी सत्त्व बनानी दोची हाती. मुसकदानी कान्या ने तेमनु कहून साथे बनाई बिंदु गांव प्रथमान बदु. स्टिपों काने बहेत्सती संपन्न प्रमाय मुक्तिमां मिस्तमां पितान साथी. सित्य कने त्याप्त्रवाद्ध सत्ताई गाँ बैन मेदियों नत्त्रीहमां परिणमास समय कान्या कांत्री केताही प्रतिकार मेदिया कांत्री कांत्रका कांत्र कांत्रका कांत्र कांत्रका कांत्रकारी पातानी कांत्रका कांत्रकार कांत्रकारी पातानी कांत्रकार कांत्रकारी कांत्रकार कांत्रकार कांत्रकारी कांत्रकार का महरणेष रात्रहा सेवन त्यत्री होपु, पण मैदिरो प्रतिमा जादिनी जाशातना वना छता बैन साचुको पोताना बन्यासमां जासक रहा ने शारहा देवीने जपून न बना दीवी

वो के भानी भसर था पाई प्राहर कन संस्कृत माधानुं महण बार्च रह्यूं बळी एवी स्थाने भाभम भाषनम् वितु राज्यको तथा भारत्यतीनो भाष्मय बतो रखी. भाषी तैना अन्यत्तीको पण बोधा बता ध्रम्या व्यावी प्राचीन माधामां पटन पाठन वैष धर्युः इतो देश भाषामां कन पम बहुर सो बत्ती शक्ते के मूठ-नुवरातीमां पार्मिक कवानको स्थातिए, कर्मकांव वर्षोर बत्तु स्वताश स्थात सो सर्वेन्नी शाव करते ज्यो नौके सायुक्तेय सारका क्ये तावपक्षेत्र मंत्रतिभी शेदर पुराची योचा माधी नवा सर्वेन्नी शावकात वर्षे सायुक्तेय संस्कृत कम प्राहरने कोटी बहुं युक्तातो स्थापार्मा गवमां करी पदमां राख सान्यान कने कमा स्वता प्राहर को दौचा कंपान्यानी साम सायो सीची केहें पण सन्नी करतां वर्गात्मा नाम साथा साहित्यनुं सर्वेन वर्षु छे कने ए काम्यर्थनी सत्त ठे बद्धे पत्ती पण साथे त्रीय केवी वर्षेष्ठ केवित्र स्वत्य स्वताचा शह वर्षा

देश्वरहारि को विश्ववर्षप्रहारिता उपदेशको क्लेक प्रत्यो साक्षण्य पर क्लाका हता । तेमता पक्षे क्लाका को वर्षे को देशहुम्दरहारिए तेमताको जुडी व बातर्सु पण सुन्दर कार्य कर्युं

## वेबसम्बरम् रि

घोमितिकस्य्येना बार ग्रुण्य शिष्योमांची देवगुःद्रस्य्ये पारे बान्या तेची महान्याविक बावार्य इता. तेमणे साहित्यना पुनक्दार मारे करेखी महेतत बान्यपक्षरक छ बस्यार सुची वे बे मन्त्री शाहरूपो पर इता तेने कामळ पर हसावी तन्त्रे उत्तर क्लान्यो. बाहित्यना रहण्यती तेमनी का धेवा काहि बेदी तेथी नवी. तैमनी बीन्त्री देशा त तेमणे उत्तरम करेक तेमना विद्यान शिव्य सम्बायनी छे

### द्यानसागरसरि

टैसना मन्त्रो भाषसम्ब पर भवजूरिं, उत्तराज्यका पर भवजूरिं, जोवानिर्देक्षित पर भवजूरि गुनिस्कलस्य पनीय नवसंद पार्यनाक्तर छे

३ इसारपालना बनकार्ग कामानी प्रदेश थयो. सं. १३ ६-५५मां कापक पर सखादेश पुस्तक ग्रेडे हे.

# **डस्मंट**नस्रि

विचाराप्यसंख्याः प्रवचन पाविकारि पचीस व्यविकारवाळा आक्रपण गामे सिकान्साव्याकोद्यार प्रजापनासूत्र तथा प्रतिकारण सूत्र पर कारपुर्ति, प्रावृत्तमां काम्मरिकतिस्तोत्र पर क्षवपुरि, तथा नाना स्तक्नो बेबों के निवसीपरेश्याबाह्यदशारफक्रवेंग स्तब गरीया बार बन्ध स्तव बंगेर रचेक के बस्ती सुन्यानकोश कोरिक्त का रचेछ से केना पर्वा सरकार्यन—सप्कारको गुजराती भाषा पर करो प्रवक्ता को ले र

### गुपरनग्री

य प्रसर विद्यानममण इता भने वर्शन तथा तर्फना प्रवेशमां स्वैरविद्वार करनार असक रम्बामांट्राय विद्वानीमां तेलोनी राज्यों करी शकाब तेम छे - तेमणे कप्पान्तरवाष्य संग्रतिका पर दैकेन्द्रगणीती डोन्प्रजो कावार रासी अवस्थित, देवेश्वस्त्री कृत कर्मप्रको पर अवस्थितो, अहुरह्रस्त-क्वान, पतु सरण संस्तारक क्ले भागपारिका ए पार प्यमा-मकार्मको पर कारचुरिको, सोमातिक इस्तिना क्षेत्रसमास पर जवपूरि नवताल पर अवपूरि, पाणेतिकादि प्रकरण अंपकासत निराकरण, कोरे प्रत्य रच्या के बाडी बोबानिईफिनो देमणे उद्यार करेंच के परन्तु देशनी बबारेसी नवार साहित्यनी सेवा तेमका वे मन्त्र हारा क के ते वे महान मन्त्री एक व्यक्तरण पर कने बीको बर्बीत पर छे तेना नाम किनारन समुख्या बने हरिगद क्रत बहुवरीन समुख्या पर तर्क रहरव बीपिका नामनी टीका के सिक्दोस स्वाजरणमांकी कहु उपयोगी बाह्यकी सर्व हेना वस सम्पन्न गणकार क्रवो सन्तेष्ठ न रहे तेजी रीते तैसमा गरूना निर्देशको जिला राज समावनमाँ रचेस के अने वस्त्रकीन स्मान्यव परनी टीकार्या बीट ठाकिको नामे सीडोदांग क्योंचरानार्व, वर्षकीर्ध प्रवास्त्र दिकनारा भादि तबा १ कळ मेदाग प्रानकारो बेधा के भक्षपात, बास्तका उपोत्तकर पाक्सपी. उदका श्रीकंड, बाग्य किकडोगाप्ताय वयनी शादिनों उच्छेल करेख के बाने यू ने मन्त्र हारा कैमले बर्धन बने तर्पना धेनमा पतान नाम नगर बरेस है

# साप्रस्त्वस्

बारिक्तिकम्प पर चाँच कने नवतान पर नवपूरि रचेक के सोमद्भवरस्र

तेमना सरन् भाग बनानन्त्स्री भने तेमो देनसुन्दरस्तिमी सक्षी पारे मान्या वर्षनी बये मारापिरानी संगतिपूर्वक बीद्या वर्ष सरात में करकर अञ्चल करी बुरावर विद्यान करा देवसुन्तरसूरी साथे व पाटण क्ले संपातना भीडरीना प्रश्वीमं साद्यत परची बाराज पर संस्काध

४ वा बन्द औ इरिक्ट इस्ट्रियन हुनै ज़ब्द कराहेब हे

कराम्युं एमां सोमझन्दरस्तिना शिव्योनोय फाटो मोद्रो हतो. क्हेबाव हे के महि निह होग पेदरमी स्टीमा मध्यभी भरतपुर्भामां साल प्रत कराई हश एक प्रावक्ते व च्या स्टीमा उपदेशकी भरित्यर सुद्धा चेरोने संस्करण करान्तुं हतुं. सुस्क्रमानोन्ते और वश्तु बहुं हतुं, एतां वैशेष दिन्द्रीभी भारता सुवामो साथे मेत्री साथों सीथी हती बने स्वतिस्य क्वनित व भावी बैन समावने शोक्तुं पण्तुं

तेमता रचन प्रचोमी चडराण प्रभा पर संस्कृतमं भवष्टी, कच्याणादि विविधस्तव, माज्यव्यक्टीमं तनकोष, नवस्तवो वर्गी, संस्कृत सर्वनाम 'युप्तत् वस्मत्' कमे जुदा अदा क्यो क्षेत्रा शास्त्र स्वाचि क्ष्या क्ष्या

सोमानुन्दरस्यिनो शिष्य-परिवार मेटि इतो बने विद्यान इते। तेमना शिष्यो प्रवार कर्ना , उपदेशक बन्दी अने प्रन्यकार बर्चेक के सोमानुन्दरम्यिमा सन्त्यमां अन पत्नी कना साहित्य पद्मिक करता पण बनारे विकास पत्नीक के

ट्रेडमो कैनपर्मना मन्दिरमित्रोणको जानाविष्य को बानकपरना करावेका उस्त्रोची पुस्तकोमा उद्यक्तिमा उस्त्रोची पाक्रप्यो (क्वायी—एम क्लेड मकारे तेमणे बनसमुद्रती सेवा करेल छे तेमणे प्रतिद्याको करो छे छिन्य—क्रम्नमा विशेष प्यान कार्यु छ को मन्द्रारोमा पुरावेका साविष्यने क्ली मन्द्रार करा तेम व पाठल विद्यान शिक्ष्यने समुद्राम सुकी साविष्यनी कर्ष्

तेमना विष्पपरिवारमां भुगिश्चलरस्थि, वयसुम्बरस्थि, गुजनसुम्बरस्थि भने विनसुन्बरस्थि पुरुष है

### **जयमेदरस्**रि

पोद्यानी विद्यानी तेमले कृष्णसंस्थानी-राज्यमध्यान एवं विरूप प्राप्त कर्युं हुई, केमो कृष्णप्रकार को सम्पन्तिकमा स्वास कर्यासी हुता. प्रयास्थान स्वानविद्याण सम्यक्षक्रीमुद्दि प्रविकानस्विति कोर प्रकृत तेमल एकम् प्रभ

५, कैन वादिस्ता वेकिन इतिहासमा देवने विकासीतिस्री समावेश छ.

# इस्मंदनस्र

विकासपुरतिमञ्ज, प्रवयन परिकासि पर्वास वाविकासाञ्च काळावक तामे सिडान्याकापकोद्यस, प्रवासनामून तथा अधिकासण सूत्र पर वनकृष्णि आहरामां काम्याचितिकात पर वनकृषि, तथा नामा स्वत्यो वेवां के विकामिसमायावाद्यारपकाने राज्य, प्रस्था द्वार कण स्वत्य वरेत रचेक से बळी ग्रामाकांका क्षीतिक ना रचेक से नेना पर्या स्वत्यान-सम्प्रकालनी सुन्नराती साथा पर समी स्वासायो से प्र

### ग्रगरलम्रि

प मतर नियानस्थय हवा सने दर्शन वसा वर्षना प्रदेशमां स्वैतिहास करनार स्थान गामाण्या विद्यानेमां तिमेनी गणारी की करवान तेम के तैमणे कणानतावाब, सारिका पर देवेनाराणीर टेक्सणे स्थानर रात्ती बक्त्वीं, देवेन्द्रपूरि इच कर्ममन्त्रों पर करवृत्ति, स्वद्यान्त्र स्वान्त्र माणिका पर प्रत्यान स्वान्त्र स्वान्

# सापुरत्नसूरि

बाँधवितकाम पर वृक्षि भने नवतल पर भवपूरि रचक छै

### सोयसंदरसूरि

समना गुरुपु बाम जबानन्त्रमूरि भने तभी देवपुग्दस्सूरिती वर्छा पारे भ्यान्या सात दर्भनी बचे मात्रपितानी संबद्धिक देखा चर्च सरत ने जबार भागास करी धुरबार विदान क्या देवपुन्दरमूरि साथे व पारण भने सैनाटना भोदारीना मन्त्रोचुं तादकर राखी द्यास्त्र पर संस्करण

v भा भाग भी इरिलात इस्ट्रिय श्रुवे तस्त्र वरावेश के

क्षने हरियासनी बंदर प्रकाश फेंक्सार हो ते तेना परधी बाणी शकाय छे इस्माँ बारो मोटी बन्ने प्रोत पत्र कोय्य हनु सुबी रूल्यो होय यनु कोईनी बाणमां नधी.

मा सिनाय फांतगस, भग बस्तिगरत विद्वंगति तेमनी इतियो हे

# रत्नन्नेसरम्रि

राजरोस्तरपूरि सोममुंबरान शिष्म याथ तेओ मुनिसुंबर पढी पारे भाष्मा तेयो विद्वान हता एटएं च गहि परंतु प्रसर धरमाती को पारी हता चौचन-बये पण तेमचे दक्षिणना वादीओने बाद करी नयान्या हता बळी संगातना बांबी नामना विद्वान हारा तेमने 'बाउसरस्वती'नो हन्काव मुख्यो हतो

भवेदीपिका नामनी भादप्रतिकागस्त्र पर इति, आदविभिन्नुत्रति-विकि क्रीपुरी नामनी इति, पद्मास्त्रकहति अने बार हवार पांसर क्षोड प्रमाणनी भाषार प्रतीप प्रव तेमणे रचम छे

बळी यही पण उन्हेल मळ छे के प्रशेषचंत्रीहर बृधि रोम व हैमन्याकरण पर लगजूरि रोमणे रचेछ छे

# स्रहमीसागरम्रि

छ बर्पनी मानी उमेरे तेमणे बीह्या सीपी हती भने पत्ना एक पिन्ते मन्यास कर्यों होते के सिर्वोश्तरभौनी केंद्र तैमणे बादीभान चाँकत कर्या हता हैमणे गण्डमेद दूर करना महेनत करी हती तेमना उपदेशबी भमदामात्रना एक गृहस्य जानकीश करताओं हती बेमांभी पत्मवणासूननी प्रक्र प्रव हता ह्यात छे स्क्री तेमणे बरतुपाळ रास स्प्यामा उन्जेख मळे हे

ग्री <del>वस्मीसागरस्</del>रिनी पाटे सुमतिसुन्दर भाज्या तेमनी पाटे थी द्वेमविमस्क्यूरि भाज्या

# **रे**मविमसम्<sub>रि</sub>र

स्वगडांगम्ब पर तेमनी दीपिका होनानो उपकेल मळे छे तम व तेको कवि पण हता कने पण्यात्र उपर सन्दास रचामे छे

# **भानन्द्रिगळ** युरि

हेमविमळमूरिनी पाटे बानवविमळमूरि बाज्य

भा समये भन्यापूर्ण मारे इता श्रास्त्रमानो कपापूर्णनो सम वर्ष क्षित्रुयोने हेरान करता हता करते पर्मे मर्म बच्चे समान पास्ता हता आचार-विचारमां शिविन्ता चार्च गर्दै इतो.

तेमाने वर्षीधिष्ठस्ता हर करवा सन्त कर्यों काससङ्ग्राय पर तेमानी उस्य तपश्चर्य तथा विद्रयपन्ताने कह सारी छात्र हती तेमाने साधुयोंने माने पोर्टास कोकना नियमको केस कसी बहार पासची हतो, जेनी जन्तर सासुष पाळवाना जावार विचार संबंधी नेत्र के पण्यसायापन स्टब्स्नो शहर्मक रूप्यो हे कही हुस्स्कें नामना एक योगावार्ये शहर्म कहायसप्त्रं क्षाक्ष सेळ कनुमानमण महाक्ष्मि नामनी एक दसकोड़ी मक्सी एकना क्रेस्न तेना पर विदेशन नामना एक टीराक्सरे इति रूपी हती. गुनाधुरुद्धिय तेना पर विद्वित रूपी तेम व टिप्पन कर्न विदरण रूपी का सिदाय क्ष्मुनहाविषा विद्यंतन क्षेत्रे स्वास्थानदृष्धिम्म काँरे तेमच रक्षम प्रदेश हैं

### विन**र्ध**वस्यरि

तेमरा प्रवोमी सुर्थ-गमस्त्रास्त्वपर खोद्य इति उच्छङ्गात्यरित्र शोजस्य भौपाम गोपाम कमा चैपरमेधी क्या प्रश्वित स्त्रव भन्यरुगमस्परित्र-दानकण्युम, भारत्या सम्ब बने दीपारिका क्या के क्षेत्रो बहुसुत हता

### मुनिसं रस्प्रि

सीमसुद्दरस्तिनी प्रजी पारे भारतार स्तिनसुद्दरस्ति हता तेनो सिद्धसरस्य कार्य हता भने सद्धासपारी हटा तेनोनी स्त्रीशन्ती सर्ग नरवानी व्यक्ति प्रस्त हती भने प्रोत्मनी वार्ष्यस्य ते हरकोर्ष्य समाव पारी चक्ता चारित्रक रक्तम सानु रक्षेत्र के नोरेक वर्षनी तानी दमरे तेमणे स्माव स्वाइत्या कमें क्षाम्य यू वर्ण विवक्ता परिषय कावती वैविषयोजी मानती सेव रच्यो. यू तेमली बसाव बातवारीनो सर्व्य कम समोट दुसरी छे

श्रमा सङ्ग्युम-धांतरसम्भना उपवेशरणाहर लोगङ्गणि धरीए मनेक प्रराजेमां विन-लोन स्महान, वयान्य परित्र धारितस्र स्तान विनयपुण्डस्य सीमंगरपुरित प्राष्ट्रकां पार्टकां सत्तर, अगुप्रमारी रचेश्व के स्त्री योगसाम-च्युपेग्रहाएमा सम्बादीन तेमने रसक्ष के

हैको सहस्मी पण पटका मना शास्त्री हथा। संसादन्य सुरुक्तान सुराप देवनावी प्रसन्न सही देवने शाहि—गोटक सेक्ट एवो हण्डान कान्यो हती.

तेमन्न सुरक्षमां सुंदर कार्य विद्यास्तरीकरी शामना तेमनायी क्सायक दिख्येशकन्त स्व विद्यास्त्र कर्मा त्रिक्ष स्व कार्यमाण दिख्ये प्रस्ता क्षायक दिख्येशकन्त सार्वित्य क्षाये हित्ती, पर्या कार्यन्तिकानी त्रिक्ष स्व सार्वित्य क्षाये हित्ती, पर्या कार्यन्तिकानी त्रिक्ष स्व क्षाये क्षाये हित्ती, पर्या क्षाये क्षाये प्रस्ता क्षाये हित्ती क्षाये क्षाय

भगव रंग्डम १३

हैमणे योगशासना प्रथम छोड़ना च पांचती कर्ष कर्या छे का सिवाय सुनिन्नसस्य नामनी एक इस्ति रेमणे रचेछ छे

विजयपेनस्रि पत्ने विवयपित्रक ने विवयपेनश्र्यिनी पारे विजयपेनस्रि समा विजयपित्रकस्रिमी कानन्यस्रिमी नवी शासा सूटी

# विभयदेवम् रि

तेमना धंबंधी पुरातकता पुरसक बौजामां थी बिमाबिक्यवीए तींब छक्केबी छे तेना पांची पटाई बणाब छे के तेमो प्ररार शासार्य करनारा बने मंत्रशासी हता पण तेमनी एके कृति हानानी उन्केस मध्येतो गयी तेमनी केटफीक सन्धायो होनानो उन्केस मध्येतो

तेमनी पारे भी विजवसिंहम्हि गाध्या तेमना छत्रुगुरुमाई विजयप्रमस्हि हता

विवयसिंह्य्सिमी पार उपर ने से प्रक्षे छक थी विवयमनव्य्युरेना समय सुमैमां पार उपर आवेस मुन्निकोमां मुम्बन्ते गाँग पन्यास, बगेरे छे परन्तु कोई सूरि मधी परके के विवयसिंद्रपूरि एडी झानमा पक छिका सुभी पार उपर कोई कावार्ष कान्युं नवी छठां तेरका अवसमी महान विवयसिंद्रपूरि पडी झानमा पर्क छिका सुभी पार उपर कोई कावार्ष कान्युं नवी छठां तेरका अवसमी महान विवयसिंद्रपुर कान्युं माने छे तेमानी भींव केवा वर्षा कान्युं माने पर्वे पर्वे पहार प्रवेश माने कान्युं साव कार्याय साव तेन छे छवां ते सही छुद्देन पण एक सैकाना अन्यसमा साव स्वयं स्वयं की ती देव देव सुद्धे हो ती उपर उपर के महान कहेंच तो ते विकान काम्याय साव तेम छ वा समयना केटमाइकिशान त्यानीकोने सुरिवरनो इप्कान नहींद्रो माने तेमा तेम छरानी इप्छान म इसी; तेमो स्वयं सूर व हवा आवना कहेवाता सूरि करती तैमो महान हता

तैमां भिन्यसिंहसूरि पठी तरत भी बरोबिजयबी उपाप्पाय मजर पडे छ तेमणे रच्छा साहित्यनी बाडी दिशाळ छे मे तैमां तरह तरहना सुरम्भीतार भमर-पूरमो छे तेमना रचेछा स्म्बोमां साडमीस सम्बो भस्त्वरे उपस्प्य छे पांचक सम्बो उपस्प्य छठो भारकट छ, स्वारे बाडीना दछेड सम्बो अनुसद्ध्य च छे

'भा पुगना प्रवासनाम न्यायविषयक उच्च सार्द्रिय उन्क नजर करीय ठा भागारी के त भनेक प्रतिकारी हाये रसायु नजी होना केमक यक एक व छे भने त सरामां भरारता सिनानी बस्य सी (साट ) इसरे सुधी साम्योग विद्य करनाग संग्रत माहठ गुजरानी, भन मानारी पर मानानी निय रिक्योनी पर्य करनाग उपाय्याव भी यहारिजयजी छ उपयायकीना जैन स्यायकान भाषा भन्नार एन्द्र योर भन्य विक्योनी सम्बन्ध बाद को मात्र जैन न्यायविषयक सम्बन्ध पर नजर नामीय हो एम कर्यु पर छ के सिद्योन ने समंत्रकाओं बादिरेसगृरि ने हैमक्य 11

# विजयदानमूरि

मोगली था समये रिश्त बये बता ह्या धने बन्नाचूंची बोर्डी बना धनी हती. ते समये विवयसानसूरि व्यन्त्यविवस्त्रमूरिनी पाटे थाभ्या, केमी मोर्गा मोर्र धंवा ए छे के तेमने व्यतस्याध्य धने स्पापण्य वन्त्रे बामेख वैमनस्यो दास्युं कने पहचीमाना स्तप्नवी स्थ्यन वयेल तेया साहियने व्यतस्य बतायुं चेनी कर्मना मन सादा न वहुं छते. तेमणे सात वेवन्ती शाहा पण कार्रेख छे

# शीरविजयस्र

भी विश्वस्तानस्तिनी यहं की होत्तीववस्त्री काम्या देवाये गानी वसे व दौराय को गुरूनी गावा को देवियाना देवियानी नेवायिक ब्राह्मण पहिल्ली निर्माण मान्यस्थाने -कोनीसम्बा दिक्याविया स्वाप्त मार्थिकट, वरवहात्री, प्रशास्त्रपत्ताचन, वर्षान वर्षमानेन्द्र, किरणावकी वर्गीत् अध्यसन कर्युं, बारी देविया साम्रीक, म्योदिव को तर्षवालि काम्यानी निष्यस्य प्रश्न करी हती.

ठेमो एक सारा करि इता शांकितस्यस झारश कनविवस समावती, प्रमातिर्ध, भंकतिस पार्वमाम त्वव वारि केमो कृतिको के पन ठेमो कोई प्रव रच्या होमानो उपकेस नवी. एक स तककेस प्रकृति के हैमले संस्कृता बार्डाप डाडीर पर टीमा रहेस के

तेमोद प्रंपो मंत्री रच्या प् साची बात, प्रची रचीने साव्हित्वनी छेवा संबी कृती प् साची बात प्रण तेमकी प्रोक्ष क्रिये सावित्य पर मोते क्षावर क्ष

प्रदर्गा स्वानी साथे भेरो बैनो कने कैम पुनिश्वेनो संदर हुएो हैने व याद संवेद रीमीडबर्ग प्रकास साथ वर्षी कहारती विदान मंद्रकीमांत हेकी एक हुए। हीमीबरम्यूरिनो रिष्प समुद्राय बहोका हुतो कने होमीय हीमीडबरम्यूरी राधिभी कर्युमव कने जान मेळती वे साबिया रूप है हो रीमीडबर्माना सम्बन्ध व वर्ष महीस की होन हैं

तेमना सुमानी एक घटक सुनी बपोस्ता बन्नोर क्यार तेमनी खो इती. दौरवीकसम्पूरिए दिन्नी सुनी विदास करवामां करे केन समाजना बीचा बैटकसफ क्यों कारमा पेताली छोफ कारेरकी के कर्ता तेमना उपदेशाची करें सुकनाची तेमना विष्योग सरदादार्ग काच्यो रूप्य के पण साथे साथे मुकन्तरीमांक काच्यो रूप्या के

कैन कर्माचोर्ने को कैन समावनु जो स्वत पटना सम्यु त्योर होत्रिक्यममूरिए जान सर्थ क्यों देनों प्रकोशकार्क प्रकश्चित करों से

### विजयसेनसरि

तेओ हैरिनेश्वस्पृतिनी पाटे माना तेओ हैरिनेश्वस्पृतित हाव मीचे व एकोटापेस्स हवा पटके प्रचर बम्बासी हवा तेमले सुरक्षा क्रियाली मित्र कोर पश्चिम समझ गूक्त नामना रिगक्सावार्थ साथे सावार्थ क्यों तेमले सिक्ता क्यों हता. भानंत्रपत पोबोमीन माने ते बाणीता छ आवा सुंदर स्तदनो आपणा नवर सारुद्ध मान्यं व नवर पढे छ का सिराय देतन बोबा पदो स्क्लेस्ड छे न तनो सच्छ आनेदमन बहात्मीमां ययण छे

का मित्राप का युगमां विषय श्री किनविषयम उपावाप पीटिसश्री शीरविवयमा, अने संविषय परमासन वाद करी क्या जीर्मुप.

### विजयानदम्हर

No man has so peculiarly identified himself with the interests of the Jain Community as Mun Atmaramji—ग्रुनिधी आ गासमधील पानामा जानने जेन्द्री केत समावत कर्पण कर्ते हैं ते तेन्द्री बीजा कर्पण नहिं करी हाम ' आ जाना विजयानिवृत्ति मए अमेरिसामां महोचे सर्वपर्वित्तिक्ती तेन्ति क्रमी नीचे क्रम्यामां मान्या हता सञा विजयानिवृत्ति मान्य अमेरिसामां मान्या हता सञा विजयानिवृत्ति मान्या हता सञ्जयानिवृत्ति मान्या हता सञ्जयानिवृत्ति मान्या हता सञ्जयानिवृत्ति मान्या हता सञ्जयानिवृत्ति स्वर्तिक स्वर

यगादिववत्री महाराज पत्नी धुनान्यास क्षेत्र परचा हतो ते विजयानंदम्हिए हान्य कर्मा म तमील बहुमुनपणानुं न्यान संभाद्यी केन समाज्ञप्य बोत्रसा क्षेत्रसा क्षेत्र करी परच्या इता तन उठेवसा एक हाथ यन कर्मा ते क्ष्मन क्ष्यारता खेटळी पुन्तकीनी छूट् नहती तीय तेमले केनतर दर्गनन्य क्षमक पुन्तको बांची कासमा हता सम्ती स्थापशिक पण क्षमब हती आदिवस्त्रामां तेको इस्ट इस्त तेमलामां पुनित्नुं तेष वर्त्त त्यस्तिक बुद्धि हती विशाद्य बांचन हतुं प्रस्के तेमण सम्ब सान्त्री दिक्षावस्त्री सावपत्रा मृताद्य मृत्यत्यास्त्र विजीनी प्राचीननानी महत्ता स्थापनान यम क्षात्र स

तमता रचन प्रवास — येन नराम्हर्षः अञ्चानितिस्सान्त्रः सन्तर्मसै प्रवा, शेसरपा प्रवृत्ता, प्रवृत्त्र स्थानक्रममे सानुन सम्बद्धान्यामा क्षेत्रम माध्याना प्रविकार रूप सम्बद्धक धान्यावास नामनु संद्रतामक पुण्यक वैनमनक्ष्य नामे अनिहासिक प्रव स्थायकारी पृत्रा नवस्त्रप्ता, चनुर्वस्त्रिति निर्मेष क्षात्रमेश्यासात्र पिकामी प्रयोक्ष काम सुन्य स

### **भिनयपर्मम्**रि

इदिष्याची मागावनी पारण थी विवस्तर्थत्ति थया तसने पारेचाली थेडा वित सादिष्या विद्याला थेता करंग मार भागां भार थम उद्याया छ तमा वातमहत्तन साम्रदिशान्द थया हृद्या देमा वेत कामल भावतुं यक परिषक्त पर स्वरू कराई न तेनां मगास समना निर्वाण भम् देसना थां सपरावा ए पर्यान्तर्य गानतुं गामिक या तमा कार्याः हम्यांचार्यतुं मणसाहर तेमल सत्तर्तत करंद ६ वेत तम्बिन्द्रस्त, क्षिशिन्द्रस्तात, वीनीस्थानित्र्यत्ति, युक्कार्यस्थान्त्रत् धुनीमां बैत न्यासनी बाटका बेटको विक्रपेश्त करो हतो है पूरियों उपाध्यमप्रीमा तक प्रन्तेमां पूर्वियम बाव के बने बवारामां है उपर एक बुश्यत विक्रकारनी पैठे लेकोर परा स्ट्यतमा, एक्टाना करे सम्बदना रंगो पूर्व के बेनावी गुनैतन वह बायोच्या एम कहेवार बाय के के पहेंच्य कम पुगतु कने सारहावनु बेन न्याय विश्यक साबैग्य कराच म होन क्यो मात्र उपाध्यायवीनु बैत न्यायविक्यक सर्प साबिग्य उपस्चव होम होये कर बादमय कर क्षाय के !

वरि-मन्द नेपारिक-वार्षिक शिक्षाणि समयत्र सुपारक, वात्रोह विद्वान, योगलेण सुरुपाय्य ने तुर्विनेचन स्ताविकयात्री उपाव्याचे हेमचत्राचाय के हमिनश्रमृतिनी गरब सारी छे ने कैन बाहमकने विक्रावनामां तेमने गुरुसो पहलो कांग्रेक छे

भम्पारमसार देवकापरीचा काव्याचीपनिका, व्यामारिककातसंडन सटीक, विरुक्षण सम्बन्ध नवरहस्य मध्यत्रीय सर्वापटेका बैनलक्यारैसाचा क्रामबिंदः क्रानसार हार्निशत-धार्विविकासटीक कमप्रशति पर टीका जानसार पात्रक साममुकना कर्त्व पान पर परिव अस्त्रक्रमध्येषात्र सटीब, गहतव्यविनिध्य हे ते पर स्वीपत्र टीबर सामाचारी प्रकरण टीबर साणे. नारायक निरायक बतुर्मेगी प्रकरण प्रतिमासतक बोगविधिका पर विकाण स्वासाम्हरूर्रगिणा नामगी लोप्त टीना सम्बद्धमान्त्रपरीका स्थति । इतिहस्परिकत-शाखवार्ता समन्त्रव पर स्थादाराजन्यस्य नामनी टीका इतिमञ्जूनिकृत बोडसस्य पर योगतीपका नामनी बाँच, उपवेसरक्षरपस्तृतीच न्यामानेक, महाबोर कावन सटीक ( न्यायसंदनसाय प्रद्रम्य ), याचरहरू सटीक, तत्वार्वकृति वैराप्यकप्तकता धर्मेपरीक्षा सकृति, भटाविस्ति जिल-सेंद्र स्टल्य परस बोर्टि पंचविस्तितका परमारम स्वोतिः पंचविद्यतिकः प्रतिमात्त्वापन न्यूबः प्रतिमा इत्यकः पर स्वोधक्वति, मार्गपरिद्यपि वर्गेर तेसना मैंबो सुवित यमेका मुळे हें, बनेफॉतनत व्यक्तचा अवस्त्रहा क्विएए. [समंतगतहत मान परीका उपर दि अक्षक्रक देवना बाइमो क्रोक्टना माप्य पर दि विवासीत लामीनी बाठ हवार क्रीकरी रीका | स्याप्तक्षमम्बा स्रोत्यात्री-स्रोत्राहाड स्तरपरित्रा पदित कोरे प्रको काक्ट ड ज्वार काकर, मगजनात्र विभिन्नत्, बादमास्य क्रिमृत्यास्रोकः, रम्यतीक प्रमातहत्व स्वादाहत्वस्य क्रानावर्णन कृतराहेत विश्तीकरण असकारपुरामणी रोचा आपस्याति जन्मामसित्, करनगरसारीका छेत च्यामीत्र टीचा तालाकोक विवस्ता वेदान्तनिर्णय वैशासरति सरमञ्जला सिदान्त तर्क परिनार, सिर्वातमंत्रग टीका काँरे तेमनी कनफरूप करियों हे

सायसाये तेमना व समझ्योन बनुमन बोगी शुनियों बानेश्वरनेय यह करण व बोर्यूय, तेमोर ब्रिंडी गुजराती सिम्न मन्दर्भा रच्छ बोर्नेस तीर्वेजनेमा योबीस स्टानों वर्ष्य के धने

६ पविच भी क्षाप्रसम्बरीमो क्षेत्र स्थाननो वसिक विरस्थ व्यवस्था छाठमी गुकराठी छाहित्व परिवारको निकास

भान्यतेंनी न्यां न्यां नजर पन है तते विषयमां उंना उत्तरवानी वर्ड तक तमने धीती है कन सादिएयमा कर्ष पण दिपय पर द्वाय सन्धानका तमने बाजी नयी राज्यों, बद्धी तेणों नि नहीं दोनायी शतक समुनाय पायेथी सन्धर्म कनुमरी काम स्वेचेई हो तमना उपनेचायी सन्धर्म हजारों ताप्यों में पुरुषकों सन्धर्म बीती ने देशी रिप्यतिमां अंग्लेमां मान्त्र है भा पत्तु पाउन्ह नैन समाजे पत्तु कर्म के नथी सन्धर्म काम ताप्यों में पुरुषकों सन्धर्म कर्म के स्वेच ताप्यों में पुरुषकों सामक उपर उत्तरवामां पण प्रत्यी स्वकृत उप्तरक हो स्वयापना कामवर्धीय प्रत्या सन्धर्म करने काम प्रत्या प्रत्या कामवर्धीय प्रत्या सन्धर्म करने काम के किकार सामित्रवाम वर्षा विक्रमारिक है, बाने प द्वारा गुक्सती मानानुं सर्वन पण करने हैं

माई वर्षतीनात्र का निवन्त्र इसवा मानेती मने तक भागी त करण तमनो भामार मानुं हुं ने निक्त्यमां के श्रुति रही गई होन ते बदक वाचक्रती श्रुमा मानी का निवन्त्र पूर्ण कई हूं

C/o मूर्रेर प्रमासन वार्तावन पानस्था भगवासन भीमनस्थितसम् : १९९१



इन्द्रिक्यसम्बद्धाः विकारीन कार्योग्यतिक्षिय्यैन कैनतत्त्वहानम् वैकायस्वका सारा विचारो, प्रमाण-परिमाय भैतिहासिक शीर्वमाञ्ज संगद्ध, कैतिहासिक रास्य संगद्ध-न्यमाग ने देवकुष्पाटक-निवेष, [वैकवानानो इशिहास] प तेमना सुरूप पुरसको छे

इटकी वर्मनी, प्रांत इंग्संब में भमेरिकामां बैन साहित्यना भग्यासीओ उत्पन्न क्यान्यानी ठैमनी देवा मोटामां मोटी दे

महाबेर्नु स्व पटके बाननी संत्री सोच प् बानमी संत्री साम मार्रे पोक्षेत्रे सिर्फेक्स्य महा तर कर्यु हुत्व न महानीर बचुनां बचु कर मीगावी तेनो सोच करी हुती. तेनले से बान राज्यसरे समस मृत्यु, करे उपरेश साम्यों ते सुपतां लागों, करीर्ष, बाताली रास्थों मे ते साहित्व मुखाहित्व से माने केटकार्यु, परतु की सेम ते बीसार्य् बचा रुप्यु, वाली पारकी पुत्र परिकट्, मापुरी बोकना कीर हाण ते करह हुत्ते तेरखें संग्रेत के बीसार्य् काला पारकी पुत्र परिकट् मापुरी बोकना कीर हुत्य साहित्य कीरें करीर स्वयु क्षेत्र मापुरी बोकना कीर हुत्य साहित्य कीरें करीर स्वयु कर्यों करीं स्वयु कर्यों के स्वरा सुरुक्ता स्वयु कुत स्वर्थ के बागा साहित्य कीरें साहित्य मापुरी कीरें करीर स्वयु करीं कर साहित्य कीरें काल साहित्य कीरें करीं साहित्य कीरें करीं साहित्य कीरें कीरें साहित्य कीरें साहित्य कीरें कीरें साहित्य कीरें कीरें साहित्य कीरेंं साहित्य कीरेंं कीरेंं साहित्य कीरेंं साहित्य कीरेंं साहित्य कीरेंं साहित्य कीरेंं साहित्य कीरेंंं साहित्य कीरेंं साहित्य कीरेंं साहित्य कीरेंंं साहित्य कीरेंं साहित्य कीरेंंं साहित्य कीरेंंंं साहित्य कीर

युग्यपन इमिन्टगृरि ने कर्ष्ण्याज्यस्त्र हेमचरे साहित्यनं प्राप्तित करामां कचाम नवी समी. तेनना समयां मारत वचा संदर्ध मायागा पत्र विकास वची के त्यार वची तपापका स्वचार्यत तेना उमेरा करना सम्बार परिमम समी से हेमेन्द्रसूरि भी देवपुरस्पृरि, भी सेम्सुन्तरमूरि इमिटाकस्पृरि सने तेमना रिवान रिप्प सत्त्यप्ते पत्र वा बीबी शित वीत बाहसके रक्षारी भागमाना विकासमानी बने गया सर्वनमां बीछी बाह्यो बाह्यो बाह्यो कालो सभी. कटप्येड बसस्त तो तेमया इस्तां तेमना सम्बारण परि वाय तम से

नेन श्रीनभोन् शिवार ए प्रचार मारेनुं प्रचन साचन छे विदार करता बन्धों हेमनी उपने सानी द्वार समय हेमना युम्मांथी चैटकोड़ बगन सरकती ज बहे छे ने जनना उत्तर हेमनी युटको लक्तर बाय छ के हेकी दुनियाज घर्छ सर्वेत्व बहुस्तरस्य पन हैन्द्रर्थ थान छ सानी वेरीम डॉरेक्टरो विहार-कासी वर्गालां बमा बारीमामा सी समिनाव सीसपूरे स झारीकापुरीमां प्रमा ते धोरीपुरतां (सपुरामां) अस्या ह्या ते बतुवंशी हवा तेमने मारविश्वामां कैनामां प्रमान्या, पीरीमाम्य तोर्केक्टर सी धार्मिकाई नगरामां बमा, (विहार मायविश्वामां वैशासी नगरां पाम धारित्र कुट नगर धार्मेख छे) तेमना पिना सिमार्थ राजा हना बन तेमनी मान्य निरास राजी हतो जनावकी ते मतिमान, सुनजान, बन्ने सबस्थितान प त्रन जानकाट्य हता धुवसरकामां सिम्युसीरीम देशनी समर्पार राजानी पुत्री बस्तोचा सामे सन्त कर्यु हहा धांप्रसारिक दान देहने तेमने जीशामा वर्षे तीला संगीकार करी. धार्मिक बहुं वहाने तीला संभा प्रती तमने बार वहस पर्येत प्यान कर्यु केने महत्यों वर्गीर तस्त्री बना उपसर्ग परिसाहोच सम्याव सहन कर्यो बेनास्वितामा वर्षे क्रमुताबिका नारीना तार स्थानक कुटुंबीना धेरमां साखहुल तील वे उपवास करी शुरूक प्यान वर्षु तेनी तेमना श्रवामानां क्रम्या। प्रवास्य तेनी ते क्षोकाकाद्वास समित्री तथा क्ष्यां परावाँ—त्राकेत सालग सालग देवना क्रम्या।

प्रमु कैपरकान पान्या के तुल समयसरणनी रचना यह तेमना समयमरणमां, कार्यावर्तमां देशक्षिक विधानां पारंगत, महातादो गौतम (इन्डमृति ) भौरमृति, दापुमृति वर्गेरे भगियार आपार्य नापारी बाध्या तेनो सर्गे मारतम् प्रसिद्ध हता। तभोनी में समान सगवान् सौ महाबीर ने बेदोनी मुतिमाने सापेश्वपंगे समजारी दुर करी अने व्यक्तिमार प भी महार्राप्तदेव पास दीवा भौगीकार करी महाबैद्रप्रमुप गौतमादि ध्योगमार बाह्यभेले गणपर स्थाया. स्थायशासना रचना गौतमहपि तथा भम्य गौनमकावियौ प्रमुता गणका गौतमकापि हुता इता परमामा सहावीरदेवै जैनक्सीनो प्रकाश क्यों करे प्यूपिंद संपने स्वापी दनियामां तीर्प प्रतिनंत्रं तेमने चीद हवार सापमी क्या. छतीरा हवार सामीमो करी एक ठाल ने भोगागसाठ हजार बातनतवारी भारको बनाम्या अने कविरती सम्मगुन्द्रि कैनो हो इरोडोनी संन्यामी बनात्मा हैमण बन सम्ब क्यार हजार बारवरकारी मानिकामी बनावी. भगियार गणपत्त्व तथा ते गणपरोना साधमीए बरोडोनी संदर्शमां शासको भन स्परिकामी बनारी. प्रमु महादीने वनी बोव काम्या द्विन्दुन्तानमा श्रेरिक, उद्दयन, उदावी, चैद्रप्रयोग, चैरक परि राजाबीए स्वीकार्या कने बहाबीरदेवना मळ बन्या प्रमुए ज्ञान दर्शन पारिजन् लक्ष्य समजार्थ सामजारको विश्वमी प्रद्यात द्वर्थी प्रमु शहारीहरेव साधाह सहि सहे मातानी कुमार्थ भाजा भने भैत शुद्र तेरसनी मध्यराजीय बण्या असु महारीप्रमत्त्राने केक्ट्रशान पामीने बीना वब सुधी भारतरेशामां सब सीकोने धर्मनो बपरेण बीधो. गृह-चंदान जातिने वना न्वाग दरातो अभिकार बनाबीने त्यामी बनाऱ्या भारते कामां दया साथ अत्तेष, बदाबर्य अस्यामहान बोगग्रान प्रगट वर्षे क्ले मानन्य सीकोनां हर्रयोने द्यायी मरी दीवां स्थानी महामाओने क्लागी (दिन्तानमी बायना देशोमी बन्दर्मना प्रवार क्यों

# जैनोना इतिहास पर एक दृष्टिपात

--योगनिष्ठ नापार्य दुद्धिसागरस्ररि

अनक्षे भा जगतमां भन्तदि काळवी छ सैनो जगतने भनादि काळनं माने छे। परमेकर परमा मानानं कनादि बाळवी मानं छं प्केन्द्रिय, प्रीतिवव अस्टिय, चतुरिन्द्रिय, सनं पंकेन्द्रिय सीवीने कर्म सहित संसती बीतो मुले छ - जनादि फाउड़ी बीतो है अने तेओगी साथे बाद बर्म कामां के यस साने के भौतोन पुरम्बोगे सम्म बाब ने बनो पापबोगे हु स बाब के पुरस्य प दास कर्म के क्लो पाप य बाद्यम बता के कार्यत कहाम कर्मणी नरकमा बनाय के कार्न कर्मत क्रम कर्मणी त्यांनी वर्तनी वार्तन क्षाय के पण्य सहित अन्य पापकी सनम्बनी पाँत प्राप्त कात के कराद बगेरकी तिथैकरी। सात प्राप्त काम के मनत्वनी गतिमां भारमानी पूर्ण कृति बनाबी मोख मके के पम बैनो माने के गहरवाँको. टेक बर्धन संताबची कर क्लोन संगोधन को से जेको खारीना पन महानद न्हिने बंचन कारिनी कोरतो याग को के तेवाने स्वागी सुनिको-सानुको कदेवामां आने छे देशो सर्वकारी मात बहेदात है मुल्लिनेना उपरीत भाषार्थ कहे हैं। स्वागीवर्ध महण करनारी बीते सामी, समणी-आर्थ ब्योबार्मा बाने के क्षेत्र तेनी उपरी साजीले प्रवर्तिनी करेगामाँ व्याने के वे सामुजीने क्षेत्र साजीकीके बतायारे क्येर यागाने के ते क्याच्याम करेनान के पवित सानुनोते नेन्यास करे के बैनानमें यागनात रक्रक ब्रांकरीने आक्रिया सब तरीके कहेगामाँ भाने के बैन रक्रको सा<del>वक सें</del>ग तरीके कहेगाब के सावधोने साव-सर्व करें साबीजीन साबी-संव एम बद्धनिंव संव करेवाम छे बद्धावित संवने होते को छ को पदा रोकेंगे उच्छेद करानी समय भारतों के नेपरवाली काँहो, संपद्धप रोकेंस नारों के है तीर्वकतो को बार के

चेल्लीस डॉबॅक्सीना कंप्रमां चर प्लानतिको बचा ब्योग्यर दर, मन ग्रास, मन ब्राह्मरेड, सब प्रतिबाह्यरेच कने गव च्यारेच क्या. (चोलीस डॉबॅक्स, बार प्रकारिं सम बाह्यरेच क्य बळारेच, सब प्रतिबाह्यरेच ए लेस्ट शालका पुत्रनो कडेवाव के) आवहानी बलेक डॉबॅक्सो बहु गता. हना समयमां कैनोनी संस्था वे करोहना शाखरे गणाती हती. पधात् कणसे वर्षमां घटता घटतां वि सं १९०५ काममामां कैनोनी संस्था बोटा साल गणावा क्यांगे पध्यत् पंतर साल पध्यात् तेर साल का वि सं १९८० सुप्यीमां कैनोनी संस्था वार काल पात्रीस हवार गणाय से कैमोनी संस्था घटवानो बनेक कारणी से प्रवास तो तेशोप संवर्षमां बनास्ता वैदिक पीराणिक हिन्दुकोना रिवाब तालक क्यां सावा सामुलोनी सस्या पटवा सागी हती, तेशव हिन्दु सन्वासीको, पर्माचार्यानी वरे कैम सावकोने वर्ष प्रयासी फरवानी सावह वंप गर्म

कैतोजी इंस्सा वपवानो कारणोना उपवान क्यो का बयो. कैन वर्गक क्रीम सिवायनी क्ष्य क्रोमोन कैन क्याववानी स्पवत्वा पटी गई अस्प्रमानो क्षेम गमे हने अस्प्रमान करी शक्ते छे क्ष्में पीदानी क्रोमनी सस्या वर्गारे हे, तेसी कैतोनो पूर्व मार्ग हतो, ते जैनोप बन्ध कर्यो, तथा कैन क्रोम व्यापारी हाताबी बीक्या, शासर्व कनवा क्षामी अने पाठानुं क्ष्मेंबनुन मुख्या स्पत्ती, ते अस्य क्ष्माना काकस्मानी पीदानी बान उपर उसी रही बीकी शक्ते पत्ती स्थितिना ब्रानवी ब्याहान बना खागी.

विद्वार्थार प्रसम्भानी राज्यमा पेतानी क्योल्सी बार्धित कोई है मुडेक्ट्रेंस कोई प्रसम्भानी विद्यान स्वार्ध की दिंदुना मुन्तानी पुंकि हो रही है हिंदु आपिक्टर को सो पण सने पाया विद्यमाँमां केटा न हता. हो विद्यमाँप पेतानी है नम्स कोई हा को बटकर रापम हमा मान्य प्रमान गएका दिंदुकोंने पारा प्रमानिक करती दिंदुकोंने वारा कर का अपना कर का अपना कर कि प्रमान करती दिंदुकों वारा कर कि स्वार्ध कर केटकर पण केन्द्रिक्ता वार्धिक होताने वार्धी करती कर का प्रमान कर कि कार्य केन मुन्तिक होताने वार्धी प्रमान करती दिंदुकों में बाता विद्यान को केटकर कर केटकर कार्यों कि मुन्तिक कार्यों का बाता कर कि पण किनाहन में एक्टर मत्त्र की कार्यों केटकर कार्यों किन्या व लागे बात प्रमान की पण हो केटकर मत्र में पर पर मत्त्र की कार्यों कार्यों कर कार्यों कि कार्यों कर कार्यों कि कार्यों केटकर मत्र मत्र केटकर मत्र मिलाह कर कार्यों केटकर कार्यों केटकर कार्यों केटकर कार्यों कार्यों केटकर कार्यों केटकर कार्यों कार्यों केटकर मार्यों केटकर कार्यों कार्यों केटकर कार्यों केटकर कार्यों केटकर कार्यों केटकर कार्यों कार्यों कार्यों केटकर कार्यों केटकर कार्यों केटकर कार्यों केटकर कार्यों कार्यों केटकर कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों केटकर कार्यों का

 सगरान्य विष्योद इस परवानी रचना करो, स्वाक्तेष परिवादनी रचना करो. पचार् स्वित बायरेरेंद्र उपीम करोती रचना करो. केराती बदाम तथा पिराल्येंड जाममें तथा भवा-त्वित बायरेरेंद्र उपीम करोती वर्षण करें के वर्षमां प्रयु महावीरदेन मान पर्यु के हाम पिराल्येंड स्वाम विष्यान के तथा हवारो परिम्च-नावी विषयान के प्रयु महावीरदेवे स्वय कुट्यान्मी प्रशास करी पहिल्ल सेवस्त सीकी त्वादमा करी. तेमण केरात्व पोष्ट्र समुद्र वार्षों अगोन केरने आ विरस्त सुकी (वार्यामां वडार देशना राजामीनी रण सब्दों होते तेमनी बागळ) बलीड प्रवाद उपरेश सुकी, तेमीना मन राजा केरानी जातिना हता ने सब सहकी बातिना करिय एमा हता. वेरटमी सत्तामां बातो गुल्यो मारान्तमा शरीरती क्लास्त्व वार्णोंने मेया बना हता मगरान गण्य बन सुकन तबस्त बळादाई करी बातानी द्वितना उपानी बणाव्या, शांसी वरी बन्दामानानी यह प्रदर राजि कस्ति वही त्यार प्रयुक्त स्वीतनी व्याप करों कमे ते तिरंद रवानमी सिस बुद परमाना सरीके साथि प्रमानना मानी विद्यवस्त्र बना

×

केतांबर डोमनी कने टियंबर कोम कोरिनी बसति वायारे सर्व मद्धीने बार बाल पांत्रीस श्रवपना भावते थे. भी तमार्वपदेव का अहाँ के स्वतंत्रत संप्रति राष्ट्राण समयमाँ जैलोनी संख्या बीच करोड स्थासामी हती. दिश्वरताल सवा कस्थालीत्वाल अवैत्वाल आसाम बगेर करव बेघोमां पण जैनवर्म पेरायाची जैनोनी सर्या वयी हती. अशोक पहेलो बीख हतो वर्ण पाउळवी ते बन बयो हतो. बन्त्राम सबा कैन हतो। इस्त्राचार्यनी पूर्वे मायण स्ट्रीय वैस्त्र सने सूद य पार दर्जीमां बैनवर्म प्रदर्शती हतो तेवी विक्रम संत्रतः पांचमा, ब्रह्मा सातमा सेवा संपी हस कोड श्यमंग कैनोनी संस्ता हती. गुजरहती गारी स्वयंतार वनसम चनडी भी सोहगुणसरिनो िप्प हतो. ते बैतवर्स मानतो हतो का धैनपर्सने मान कापतो हतो. ते बस्तनमाँ स्थानीसर सरफना देशमां भागराजा जनभर्गी हतो. तेना बस्तदर्भा बैनोनी संबना पांच-सात करोड सुधीनी इती. बनायात स्था बैनपर्यो सवा बयो. तेना सर भी देमचन्त्राचार्य हता तेमना बसतमां जनोभी सन्य पात बरोड आहार हती. ते दलते पण बोहा तथा प्रमाणमां त्रार वर्णो वैनवर्ग राज्यो हती. हमारपाळ शबाय बैन बायणोने मोबक तरीते स्वरत्वापित कर्या. हुपारपाळ पडी बस्तुबुळ कर तेत्रपळ गुजरातना प्रयाना क्या. वेमना बस्तवर्गा बैनोनी संदर्ग चार करोदनी हती. ते बलने पत्र बेतान्तर अने दिगन्तर जैनोनु बोर पुष्पछ हतुं. जैनो शरिब धर्म प्रमाने पुढादिक प्रदृष्टि ब्रम्हा बल्हुपार कने हैमपाळ प्रमेना संस्था हमा हमानुसामार्थ हमा सहसामार्थ रही तेमोना उपरेशाबी वर्ग बैफाव शवाजेरा, बोरबी बैनोनी संस्था घटना सारी, अने बेन बाँगदोने रामानुत्र तथा बच्छमाधार्ये वैभाव बनावता मांड्या. श्री इंग्रविजयपूरिना बस्तवर्ग हो बाइवर बादरा-

हता समसमां कैनोनी संस्था वे करोबना आधारे गणाती हती. प्रवाद जगसे वर्षमां घटतां घटतां वि सं १९०५ कममामाने कैनोनी संस्था दौरा काल गणावा कागी प्रवाद पेत्र काल, प्रधाद तेर काल धने वि सं १९८० सुपीमां कैनोजी संस्था वार काल पंगिस हवार गणाय से कैनोनी संस्था परवानों अनेक कारणों से प्रवास तो तेनोय स्वयमां प्रमालता वैविक पौराणिक बिख्लुजोना विवास वानक कर्मा तवा सामुजोनी सस्या परवा कागी हती, तेमक हिल्लु सम्यासीको, सर्माचार्यां पेठ कैम सामुजोने क्म प्रवासमें पत्रवानी समयह बंध वह

कैतोगी एंस्या वपदानों इसपोरेंग उपयान वहीं है। यही कैन बंधिक होम सिदायनी ध्यव होमोने कैन कताववानी म्यवरबा घटी गई सुरक्ष्मानो केम गमे सने सुसस्मान करी हाठे छे अने पोजानी होमानी सस्या वपारे छे तेनो कैतोनो पूर्वे मार्ग हतो, ते कैतोग्र वन्य कर्या तथा कैन होम म्यापारी होनाबी बौडमा, नामर्थे बनवा छानी अने पोठानुं घर्मेसनुन मुख्य झानी, ते व्यय कोमाना आक्रमणयी पोजानी बात उपर उसी गुरी बीबी हाके पूर्वी विवितना झामधी स्वान बनवा छानी

विंदुणोय पुसल्याणी राज्यां पेठाली वणील्ली बसिंद लोई है मुख्यूके कोई पुसल्याल को विंदुणोय पोठाली है पूछ कोई है बले बर्ड्या म्याव हमा वर्ष्य विंदुणोय पोठाली है पूछ कोई है बले बर्ड्या म्याव हमा वर्ष्य पाँची गएडा हिंदुणोय पोठाली है पूछ कोई है बले बर्ड्या म्याव हमा वर्ष्य पाँची गएडा हिंदुणोय पोठाली है पूछ कोई है बले बर्ड्या मार्थाय करती विंदुणोय पोठाली है प्रस्तावारों हमा के स्थाना के हिंदु को विंद्या होना मार्थाय करती विंदुणों के मार्थाय वर्षाय होने हैं होने हैं के से हैं हमार्थी का बावतमां विकास कर को के से से स्थान हमार्थी का बावतमां विकास कर को से प्रस्ताव का से स्थान का से से साम्याव है के से से साम्याव का से से साम्याव है के से से साम्याव है से से साम्याव है से साम्याव है है से से से साम्याव है से साम्याव है हो है हो है होने है होने से से साम्याव है से साम्याव होने है होने है होने होने साम्याव साम्याव है साम्याव होने है होने है होने होने से साम्याव होने साम्याव होने होने है होने होने होने होने साम्याव साम्याव होने प्रस्ताव होने होने होने होने होने साम्याव साम्याव होने साम्याव होने होने होने होने होने साम्याव साम्याव साम्याव होने साम्याव होने होने होने होने होने साम्याव साम्याव साम्याव साम्याव होने होने होने होने होने साम्याव साम्याव हमा स्थाप होने साम्याव होने साम्याव साम्याव होने साम्

× × × × × × Arini fill के राज न साथ को केंद्रपुळ त्यांग कर ठे व बैठ का छोटे क्या करी कोरे सैवा भंगा छोत्री है तो व बैठ का को को एसी हाकना बैठ करिकोग नहीड़्ट समानी भारता छे! का बैठ सकोमां पारे को मेहाना गुण कर्म प्रमाने करींगी बैठ बनी सके एवं क्याळ क्षिट छ तेने बैठ कोम मुख्या छात्री छे का। कार्यसमानी कारण कव्यक्टाय के वे स्सपित — "साराख्य इसिद्रास "मां बागारे छे के " भैन सामुको बेटछा दुनिन्दामां सन्य वर्षमा सामुको प्रस्तर नवी, सने बैनवर्षमा विवसां वर्गो सहर छे "

ओफमान्य रिस्केट बढोहरानी कैन फोल्फ्रन्यमां म्यूचग आपती बस्तेन अगार्यु हर्तु के ' वेद वर्ष केरफो कैनपर्य प्राचीन से करे बैनवमना कठवी वेदिक हिंसानो नास बसो छे "

नि. छ १९६६ मां सुरातां महासमानी बेठकमां क्या सक्क स्वयन्तराय नीक्टेक्स राजामी समझकार टठांका ते बसते महुम रोड सी इन्दुमाह राजवीनी साथे साझानी साथों मानस स्वरों मने महमाने प्यास्ता. महुनदीनु क्यान करवानी उन्देश साथों हतो. साझानीद ते बसते कैनोली उद्यस्ता क्यों आहिसाना समान क्या हता को कई हु हु से साथना बेचा त्या त्याचुनीही हिन्दानी उद्यस्त कालों छें कर सान्दीमां मनुभीनी दया करवानुं कथानुं छे पञ्च पंत्री करता मनुन्नीना दया करवानी समानानुं विशेष हुळ के एया बता साथों प्रोक्तर करीने क्ये हैं

प्रमानकारी एक हिन्दुने मुख्यकार बनाव्यामां त्याना सम्बन्धी ग्राहे मनि के बैनोए बोग कुम्म, अन्याव करो साबोजा बज्जी आजसुनी एक एक अन्यामी अनुष्यने बैन बनावया प्रवम कर्मी होत्र यह एरिइसीक प्रिय बनामु नवी, बेनोर प्रमानुधी मैर-प्यति सप्यानामी निर्देश स्था वीपु छे दिन्तमां बेनोना स्थानमा क्यारे छनीस हजार महिरो के ज्या बेनो विके को वां सत्यानी प्रीयनपिंडरो को छ उपास्य तथा देसार क्यारे छ प्रमान्या बनी बैन एरिइसिस बावतीनी क्याल इस त मुख्यमानेनु भाषीन बनायाव छे बैप्यनेनी मण्डि बन्द्रसम्ब छे, सने बैनोनी बना सरवाय छ

जैनोमां श्री सदशह त्यामे, हमित्रन्तिः कडिकानसर्वत्र हेमचंत्राचार्यः सहत्रहोत्, सिहहेन दिशाकः उत्पादायमें-सर्वनवस्याः सबकेक निवसक बुंदकुराचाय कारि सनेक काचार्योः वर्षः गया छे तेमीय सर्व विवयोना मनेक भंबी छन्या छे बैनीनां सीयों सिवायस गिरनार. भाव, रागकपुर, समोतशिक्षर, पारापुरी, अवगवेन्युक, राजपुरी वर्गेर अनेक सरंगा. छे हिमासमां पण बैन तीर्ब से कालुसमां बैनो वसे से हिंदनी चार विशाप जैन तीर्बो छे मैनो ब्यापारी, धनावच, भौमंतो, चतुर, कम्पनक गणाय छे इत्थमां सर्व धमनात्र्यमोनी बद्धबद्ध देखीने केनो पण बागूत क्या छे केन ब्रोन्फरन्सो, सोसायटीमो, परिपरो वरोरे भराय छे पण देमां जैनोती संस्थादित माने तथा स्वेतांवर दिगंबर कोमना तीर्य कवीमा-मांडामाडि पराज्या ते बाबत कर्स स्तार आपना असक एस अपार्त नथी तेजी तीजोंना सगडामां जैनोना। अस्तो स्पीना बरबाद बाम के बैन वार्मिक जाननी बृद्धिमां दिगंबरो जेटक मर्मामिमान श्वेतांबरा कक पूर्वक रासता नवी. दरेक कैने एक बरसमां वे त्रण वसत सीर्यानी माना करनी तवा दररोज एक दैन-पुक्तकुमी केटकोढ़ मान बांची बबो, तथा दररोज गुरुनो बोच सामळको दररोज गुरुवर्धन तथा म्यास्त्राननो साम म मळे ता वर्षमां चार पांच वस्तत म्यां भाषायों, सामुको, होम त्या गुरुवर्षनार्वे सर्व, अने नेरापर्मेनु व्यास्थान कोएबी स्वरूप समज्ञतुं, कैन वर्मनी अहा वारण कर्वा, अन अन्य भर्मामोना वर्षनी तीता न करवी. अन्य ब्रिट्जो कोरे पर्मनी परती करवामां से से द्रपासी छाण होर ते प्रमाणे पेते बैताय पण धर्मकदिना उपायो प्रक्रण बतवा को व प्रभागे बैनो समय विचारी कर्मभोगी को बर्तके ता दुनियामां कैनोनं करितक संरक्षा ककरे कने कन्य पर्मीकोना बाजसण-करास क्रोंनेशी क्वी शक्ती

र्यक्रमानार्य, राजानुवानार्य, नक्कमानार्यं कार व्यानार्येष परस्पती तक संवर्धनी मान्यता मिल-मिल होना वर्धी तेम्येर पोधानी मान्यता महस्यत मुश्चिनेना सम्ये करीन पेखानी करी वीली हे प्रमु सर्वत्र महामेरदेव वेच गीवनारिक गान्यरोन सुविधोनो सम्या कार्य क्यान्यत्, तेम क्यानार्या वेदोनी मृतियोनो केन्त्रकालुक भवे करी वेदाविकने कैन तक्कानाना पोषक-मक्सक माने करि एते कर्य हे द्री पत्रवें हो ठेमोने हे स्वाधान्यदिको कर्यवाय कैनोती इतिमां उपयोगी कर्य एते तम हो द्रावासकोगीनस्पस कमान स्वधान्यदिक्य क्रेक करी है, ते स्वधान्यदिको गीवार्य केनी करे हुन महानो वांच्या हो तिमो कैन हिंतु वर्म कार्ने वेदिक हिंदु वर्ममा पुरू केवी हे पर स्वाधान्यदिको कनुसन करी एकत्री वेदिक पीराविक हिन्दुक्या कर्मक्कारी कैनवर्मना मक्को-धालो मिलेस हे वीजवर्मनी बीला नंबरे चाली इनियानां कैनवर्मना मन्यो हे क साक्षेत्रमां सर्व स्वयंत्रेग सर्वह्मना प्रधानको करवामां स्वयंत्रे ह प्रियंत्रमां वैजनव्यक्षनानां साक्षेत्र स्वयंत्र केन स्वयंत्र क्यान्य केन स्वयंत्र क्यान्य केन स्वयंत्र क्

वैनशाबो बणाने हे के राग्द्रेपाँद मोहनीम क्स, बानासरणीम व्हीन्यसरणीम क्ले कंतरान ए बार बारीकर्मनो बान-पानसमापीबी शव बर्ता सर्व विवर्त संपूर्ण प्रकाशक पतु केरस्वान प्रगटे छे हैंबी केस्प्रकानी टॉर्बेंडर न्याबीर कादि सर्वजों का विजयां प्रगटे हैं तेमी बीटराग होबाबी तका सबद दोलाबी सर्वेश सरवपर्मनो प्रश्नाश करे हे भने दे व बैनवर्म हे सर्वेद्र केवसीमोनो रापेश दे सम्य बालमयनेत हे ज्यारे स्पारे दुनियामांची सस्य वर्मशाकोमां असम्बन्धं मिश्रण थाय छे रहारे पवा सर्वेद्र दौर्वेद्रनो प्रमटे हे ते पुनः सन्दर्शनो प्रदाश दर हे तेथोनां वदन ते प्रयद्ध आनवी गरेल होबाबी है ब्यागम--सिहांत हरीके होताबी बैनोने है बेहोक्स बाम है बने हेबी हेना पूर्व समकती मानास्तिप प्रत्यो कोस्ती एक रापयोगिता रहेती नवी. वर्तमानमां के मान्य होस के करे केवी पृत्रिती काओ कोरे समयो क्रफे हैं वे भाषामां सर्वेज शोधकर ठपदेश कार्य है सर्वेज बोदराय मी महाभीरप्रमुख केरस्वान प्रगटान्द्री अने तेथी हमें बाल्युं अने हमें देख्ये हे प्रमाणे उपरेश बीचो तेवी तैमोना बचनो ते वेदी-भागमी शिदांतकप वर्षा के व्योर तेमोनी बागीकर शुताबात रखी वरी परन से पत्री उत्सरिगीन। जीवा आसूना क्षेत्रे प्रदेश प्रधानम् (के वे बेगिक विशेषसस्वा इता ते ) तीर्वेडर ठाँके वरा. वैभिनी भावि वैदिङ ऋषियों कहे हे के सर्ववा राखेव महाँ उलकारी मनन्य सर्वत्र वर्ष राज्यो नवी. मार वेदो प्रमाने वर्तेषु बोद्रए, मस्त, भीरेशा, बायु क्रोस्ना ह्यवमां क्सीको सरकान प्रकार को तेमणे बेदो रूपा बैनो को के नारे भरत, वास, बीमानां करव प्रव भवां त्यारे सत्य केवी सर्वात् सच्यवाननी अकास बनी, तो अवसाविक चोलीस डॉलैकरोप क्षानमान समानियोग भाराये, सर्व रागद्रेमारिक दोवोनो नावा कर्यो तेवी तेमना छव. भारमामाँ विश्वन द्वान सर्वाद संदर्भ नेनक्यान प्रगर्द्, कने ठेकोनां क्याने ते वैद्यासियोक्त्ये सर्वात आगमी-क्रमें बनों है जैनसाको है एम मानवामां युद्धि अनुसबनी समानदा है सर्वत्र बीहराम-जबनी हे ब प्राप्तास्यों है पर बैनो धीनार ह

—" विवापुरद्वांतमांनी "



# तपगच्छनी उत्पत्ति

क्त-सुनिराम भी दर्शनविजयमी ( दिन्हीनाण )

निर्युत्याः श्रमणाः मेष्टा बीरक्त्वोपवेश्विनः । हानपुरुजास्वरोगप्तका जयन्तु सी मुनीत्रसः ॥ १ ॥

तपाण्ड पटके मगनान् महातीर स्वामीची प्रारंभीने व्याव सुधीनो अमणप्रवाह कने तेनी उपरिच पटके अमनोनो, एपोगुणनी विश्विष्ठता चाकेसत्वे, इतिहास

#### भूमण-संप

वि से पूर्वे ५ ० वर्षे वैशास ध्रावि ११ ती प्रमाते समय मगतान् महावीरे समस्यरणमां वेसी साचु, साची, भारक वने बाविका पन चार वानि व्यवस्थाने संबोधी " समय—संघ भी स्थापना क्री. ते समये मनवान् महाबीर वर्ष्य लागते कीये निर्मन झावपुत्र ' यदा शाहणिक गामवी प्रसिद्ध रहा रे तम च समनो परिवार पण " निर्मन " विशेषणभी व विशेष प्रसिद्ध हतो.

१ "निमन्त-बार्स्यन मारे बीज प्रवासा नीचे प्रसान प्रकेशो है --

A अन्तरो पि को राजमानी राजनं माना अनानरातुं विदेशिय एउदनोन — अनं देव (निर्मा) नानुको सबी नेव तनी न समानारिको न अलो कासती रिजनरो साह समानी — नीनविकास (

B. तेन बहु समस्य राजपूर्व कार्य स्मृत्यां सामक्रारेड्यवेश संग्रह्मात प्रतिस्थित सा । सम्बन्धाः नास्य समर्गामातियुन, वंजवीयोयुन, वाजिराज्यसम्बन्धः समुग्र स्वस्थानः निर्मानो सम्बन्धः

C. युरम-काविष्ठतायाः । —स्परमन्दरस्या पत्रक-१३ स्पोद्ध-४१५ ।

E मण्डल् चीतन्तुङ्का विरोधी ६ वर्धाचांबी हता. १ पूरण्यास्त्र १. धंचानेनीयास, १ संसर्वेशंप्रीपुत्र ४ वर्षाचीकासम्बद्धः ५ वर्षाच्यासम्बद्धाः ६ विर्मेन्यासपुत

<sup>--</sup>पविद्यम्भियात् १-३-१ | १-३-६ | १-३-७ ॥

म्य उपरांत ते समये कैन सामुको भनम (निर्मन) बा<del>वेवक <sup>र</sup> ब</del>नगार, मिन्नु, प्यागी,

- ा अनेक्ट राज्यों स्तर करता माने <sup>त्र</sup>मां या वे वर्ती पर ज्यान सार्व्य पर्व के
- म=विषेच चंगह भ-नीन=चीनची मित चीनरहित. शही=हीनो नगल.
- २ सम्बद्धारत बार्क सन्तरीकरामन्त्रमा देशाची करा, स्त्रात सन्त्रमम्बद्धार स्त्रापः सहित्रमाराही. ए स ति स्त्रीकर कम्प नक्षणीत सने सत्त्र (एकेस, स्त्रावित्ती प्रोतिकी तथा वस संस्थापमः)
- ए व शिर्व अनेकल कम्पू नक्षण्या अने जन्म (एक्ट्र, क्लाव्याता वामधीन राख क्य वेस्क्रास्त्र्य) नक्षणला बाकुमोनो जोरफ के

अस्मान् सहसीर सामीच अस्य राज्या वने स्वतना राष्ट्रमी हता. वावितिकारमा सामुको एकप सम्बद्धमा व पदमा हता. वि सं १३५ पक्षी विकास केन सामुकोए का पहले समारे सक्सा करें। हे

प्राचीन वेतेहर प्रमाणारे वेत्रभागाने किश्य पीवेटप्रणी " ह्यादे हमार्थ वस्त्रीयो जिलेखा ॥ स्वारं वि स १३५ प्रवीम अन्यरक्तस-प्रप्तिय-सम्ब तथा श्रीमाप्त्रम कर्यातीए वैत्रविधियोव विकास, सम्ब स्त्रीक (स्मित्र) क्ष्यादि प्रपान सम्त्रीयो ओकस्त्र है.

सरहाना व्यक्तार व्यक्तिक विकास विक्राण पर पूरण भागीत्वक, धंगणे, बूदिण व्यक्ति (अचेरी) विक्रेष्ठ प्राह्मणार्था व्यक्तिक प्रत्यामां व्यक्तिकत वर्ष के पण्तु प्रार्थन छाद्विक वैक्तमण्योती असलार्ध्य स्वार्थ के

A. चाड —रिकामी सम्बन्धी परिम्हामी देशल महमा रहेला वसराम—उत्तरत (बोचो हाइची तीह वरेसह) च रुपमी प्राप्तिय करी है जगरे दि बायर्थ बीम, वरुपमी, "पुक्रमरा"या इडक्यम वर्डक परिवारों में मा "मार्ववक्ष" कि गए परिवारों च चा "मार्ववक्ष" कि कि गए हो चार्च प्रयोग प्राप्ता अमेक्यानों बायरे प्राप्ता प्राप्ता अमेक्यानों बायरे प्राप्ता क्षेत्र कराई प्राप्ता क्षेत्र कराई प्राप्ता क्षेत्र कराई प्राप्ता क्षेत्र कराई प्राप्ता कर्मा क्षेत्र कराई प्राप्ता कर प्राप्ता कराई प्राप्ता कराई प्राप्ता कराई प्राप्ता कराई प्राप्ता कराई प्राप्ता कराई प्राप्ता कर प्राप्त कर प्राप्ता कर प्राप्ता कर प्राप्ता कर प्राप्ता कर प्राप्ता कर प्रा

B. चनुर्दात वर्षनाम्य भेकामचीतु वर्णन गीड्यामोमा उक्तिमित हे हे मेश्री क्या अर्थ पात्र योगी उपक्रमण स्थित हता.

C. बोद्धान्नामुक्तर पोक्षल कामद छ व्यंत्रवादिक्योमा क्या अधिरकारि श्रीव्यो व्यक्तिवादिका प्रकृष्ट काम्या क्या काम्या काम्या

वर्षात्वक्षस्यातिनाम निरूपना-एकतादेवा विवर्णन्त ।

E. इंच ताहुमी वर्गीय परियामी शुक्र विराद्या सन वर्गकरवन गरिष्ट प्राप्ते हैं, ब्याइन को ए.वी व केरी ते तरहरा है, पर वसर के कहा विशेष महारा-पानी हरादी वाणी एका प्रकार केर ते परिया तहर के था या तैत पत्त न कर्म कर तरहा के विन्तु संस्कारण होता कर्म प्रस्य तस व कर्म कर्म परानति का है वाणिक-परियाह केंग्रा प्रस्था परान तहर है के क्री पानति हों है वाणिक-परियाह केंग्रा प्रस्था प्रस्था प्रस्था कर्म कर कर्म कर्म कर वाणिक क्षेत्र वाणिक प्रस्था प्रस्था प्रस्था प्रस्था कर्म प्रस्था कर्म प्रस्था क्षेत्र वाणिक प्रस्था प्रस्था प्रस्था क्षेत्र वाणिक प्रस्था प्रस्था प्रस्था कर्म क्ष्म क्ष्म प्रस्था क्ष्म क्ष्

निर्मान्त अन्यारा पण क्ष्मा, पिरासा श्रम अनेम्मतान नरान्त परिवद को व उसने हैं काम है के माधारम-अद्यानीयों वादी सत्या पड़ी तैय निर्मालों का राज्य वहनु होता. भगन बेस्तव

करि, महर्पि, माहण, मुनि, मित, सपस्ती भा<u>त</u>र्यामक, प्रेपयामिक धन क्षपणक र हत्यादि नामोसी पण बक्षित होन एवी सनेद प्रकारों सने हे

#### प्रक्र श्रामण-संस्थाओ

भगवान महावीरना सुगर्मा आपणने कण साबु-संस्थामोनी इतिहास मळे हैं। आवना प्रणे फिन्हानां साद्रभा च त्रणे सापु सत्वामांची उत्तरी व्यावेष्ठ छे. ते व्या प्रमाणे —

अस्पान् बद्दावीर स्थानी पहेलांबां कर असची अलुवीतिक वर्मवाला सवात के तैयो सर्वता हिंसा- क्या-स्टेय-बहिजाबाक्या स्थापस्य चार बम-महाजवीन पाकन करना इता. ममबान महानीर स्वामीना विषय असमो पांच कार्यका-महानत्याका है। बोबो धर्मया हिना-पूरा-स्तेच-सहन-परिमार्(मूर्डा)ना स्थापस्प पांच प्रशासकों है उसी से

भार अञ्चलकात्राम असभी विविद्यांची वद्योंनों परिसोग करे है दश कर्यासांची चार कर्याने धेने छ पाँच महाकारमध्य केन प्रमान) स्पेश अस्त्रप्रकारमध्य अने कारिजने पोन्य आरे एउटा व नजी पहेरे हे वर्षे क्योर देश को है

 अक्तान ब्रह्मवीर स्वामीना समवे अन्तान चार्यवाक्या चलवीम चमवाका केमील्यामी वर्गेरै अमची निकास प्रता केंद्रे शरफ बजर भी प्रत्यापका सत्र वा कार्या स्वादित है

B. मीरान्त्रका समेर चार्त्काम केंद्र अमनो विद्यान इना एम बीज प्रन्तो साधी पूरे है

- हो इसक केब्रोनीमी प्रस्तावना O सम्मेंदेर सम्बन्ध १५ मां देवने नहीं गळवतरा "गढ़ज़हवी" हे वर्षन के वा महज़हवी पतुर्धम वर्गराम बैन भवतो है जेशे देरवाय सम्बादना कर साथ महाय है ( कर्वादेश सविदा प्र. १९३) --- वि कामगाञ्चात-स्थापनित सम्बन्ध प्रकृताव

४ बन्तन, क्षाप क्षाप करत ए होड तरानी हैत धारपोर्ज पर्योद्धारण्ड बातों है

बारम्बायनिर्वित गाना ७१९ मी शारीमधील टीएमां कारमध्यो कर्व राजनी नर्वे है का रीतं रामान्यका रामान्यका स्वत्रान्यक (उत्तराष्ट्रामान्यक्षित्र) राम्यवस्थाना (अन्तराप्तिकित सना VV() महन्तवसम्ब तथा चोपलनी समाप (तत्त्वार्वसम्बद्धारितः) बरेरे रेजास्य अन्तरमे प्रसिद्ध हे मित्रमार्ग सम्बाह्य क्षाप्तर भी सिज्ञानेन दिशानर एवं प्रांत्रज्ञ बेटामनर नामार्ग से

भारकी नरतू रख होदा कर्ना निकसनी बीबी सरीजा दिश्रमीए सप्तपन्नो अर्थ दिस्पनर-साह वर्षी से दे तेओसे अर्थ क्रिक्ड वा इतिहास सम्बन्धी बद्धालता हे.

भागता कामहत्त्वह विकास सिक्षणे का सम्बन्धात प्रमाधीमा आधारै सरन साम्रभीने अधनक स्थानमा सबे हे

वर्षांचीन परान्तकोतकारी अञ्चलको प्रयोग साथव तथा क्यी मीरे श्रांबर्ग करे है स वि विकासी रेक्नोने पन विष्यास सामे के ह

मा तिमान प्रसिद्ध धनमति के के---"तत्रकारके देखे रजन" कि महिमाति ! " धनि कारण घराकी वर्त नम वरो होन हो था कोनाईया इएकश्री बहेशा नम शब्द या गर्मे सकतामां अली है स्पर्धत ए के के--हरकड़ ए एक्सबाब केन बेट्सकर खबरे व नार्मातर के

- १ ते समये मात्रान पार्श्वनाथनी परंपराना बनग-संदर्भा प्रधान कार्यार्थ "यी केशी स्वामी " इसा तेमणे भी इन्ह्रमति—गीतम गमपर साथे विचारविनिमय करी मगवान सहाबीरना धनसनमी प्रदेश दर्शा, तेमनी क्रिया-पर्गका भाव "पार्यनावर्तनानीय" " दर्शकाराच्य" को "दतरामच्य"ना भाने मराहर हे जा क्षेत्रोब/स पर्रपरा छ
- २ असम् भगवान स्वर्तांतरे भगिभार क्षित्रों गणभर इता भगवानमा मोध पड़ो है दरेकना सामुक्तो पाचमा गणबर की सर्वर्गस्वामीनी कालामाँ काती रहा। से की सप्तर्मगणभरनी पर्रपरा पण भागोरे श्वेतान्यर सावस्थाको विषयान छ। बेना ८२ गच्छो बया इता. तपराच्छ ए भा ब परपरानं भीग के इरकमत पण होना अ फणगो के
- ३ गरमान् महाबोहरा ग्रामरवपणाना शिष्य करे पत्ने प्रतिपत्नी मेंससीदन गोझाळ " भागीनिकसत <sup>7</sup>नी स्वापना करी. भा संस्थामी नामा खेवा मारे पढ़ांत भाग्य हता. मांतर बीचन गमे देवें होस. बाह्य बौजनमां दिसवरप्रधाने महत्त्व वपा<u>त हत. <sup>च</sup> ते व्यावधिक सावसं</u>य पण गोरास्ट्राना भूरपु पड़ी भगवान महाबोहना शासनमाँ भागी मन्द्री गयो. धरांब हेने दिगम्बरपणाने। भाग्य धर हतो. ते भागत शप्रवासमांथी वि स १३९मां <sup>1</sup> दिगम्बर <sup>ग</sup> संबनो प्रादर्मन बसी. बा संपना काब महसंब अवेक्संप (वि. स. ५२६) बापनीयसंब (सं. ७०५) कहा-

बोद यंदो बचाने हे फे--मबारीतुन बोधांके समनती अने दिवानती मुंब अतर वाडी सर्व प्रमुं वारीओं ना क क्या पच्छा के क्षेत्रा चीजा करणा बीच थिता. प्रीजामा (अस्परण होयाने सीचे ) निरास्त्रो बन राज्या सीमां सामीचित्र समनीने बहेर पर्यों हे

महारम्ग ५—∞—३ तथा —५ —५मा मन्य - क<del>िरिक्</del>यो को ग्रीका के का किस्तिको आर्थितिक सन के परण्यादश वर्षरेख बाधुओं हे

<sup>-</sup>धीरका सन्दिलवेधी बीज्ये भोगसः सन् १९३

एक बीड विद्राल सामील भाषांना आर्थान अधिभतेनै बाल्यमां साथ साथ रखन के के-चित्र ध्वाची निर्देश्य क्षत्र व्याप्तीनिक एम के निराजना जिसका के के पैकीना निपन्नो करि(तमा बसुवाबी से बार्स विश्वविभोगा पर प्रारोध जात है नियमिनस्थिति प्रमान साहित गरिन सरावत स्थान हरो जाते माजीवरा वियानी संगति है

<sup>-</sup>बुन्स्ट स्टबेश बाव को भी बी तब कालना १९३१ इन्द-१५ भा प्रमान शाजीत्व अन जने दिगम्बर बप्रदानमें वर्डाने अपनंदावको स्वार्तका वरे हे.

रिकार बान्य बार समानाताहर अभिनेतानी ना आवारे हवे सबार वरे के कि—mislifes w महारिक्षे राज्यमें एक स्तरत बायराज का फिन्ह बालाना कोरमें का दिकार सायरामी स्वाहित्य है। यस था।

मा राष्ट्रीयो पन आविष्टिक क्षेत्र रिकामोधी अजेतल राज्य बाव के

संष (सं॰ ७ ५) मापुरसप (सं० ९०० हगाग ) हारनपत्र (सं॰ १५७२ ) तेरहपैस (सं० १६८०) को गुमानपत्र (बि० स० १८१८ ) वर्गी कोक मही-मेटा मेता छ

—पन्साद्वक्रेपीटिया कॅएक रीमीबीसन एड एविक्स, वो० १, १० २५९)

#### निक्यमेद

गणसर्वात तवा बाजकतेश (कवा भ्राप्तमा परंपरा) एम महानीर-अगणसंत्रना व प्रवाहो छे का प्रवाहो बात्त्रमानी संपन्यकरवाए अगिम छे, नाज जारिज कमे धुतनो स्पवस्थान अगि मिम मिम छे तेमां जिला, भाषार, स्पवहार कमे सिखांत एक व प्रकारना हवा प्रटक्ष कोई साचुनो दिन्य आदि विकामां मतमंत्र पढे ता ते जुदो पणे बजीट नियमो बनावी नवीन मत स्वापित करतो हतो. का रिते वैद्यनिर्वाणयी ६०९ वर्ष सुभीमां सात (काठ) मतो निकटी बुनवा हता. सर्ना नामो का प्रमाण छ

- रै बौठ नि० पूर्वे १८ बर्ने जमास्त्रिय, जहुरत " मतः चस्यान्त्रो
- २ वी० मि० पूर्वे १६ वर्षे तिप्रमुखे ' जीवप्रदेश" मत सम्प्रमो
  - १ भौ० नि० सं २१८मां भाषप्रतास्त्रमेना हिप्योबी "अम्बर्क" मत बान्यो
- ४ भौ० स० २२ मां का म्ह्यमिहिमा पांचमा शिष्य क्रीडिम्यना शिष्य श्रयमित्रे "समुख्येदिक  $^{o}$  सत्त (स्प्यकार) क्रयम्यो.
  - षै० एँ० २२८माँ आ० महागिरिना शिष्य घनगुरुना शिष्य गैगक्ट "डिकिस"
     मत खायो
    - ६ भी सं० ५४ ४मां रोह्युच्ते "त्रिसहा ' मत स्थान्यो
    - ७ बौ०र्स ५८३मां गोटामादिङ "सबदिक सत पस्रभ्यो.
  - ८ पौ नि स ६०९ (वि० सं० १३९)मां सिक्यमुतिष "बोर्टिक' (ইয়া-कः) দুৱ খন্দানী.
    - —(मारच्छतिपुष्ठि, गावा ७७८ वी ७८८ माप्य गावा १२५ वी १४८)

व्यामांची क्रिनिय सुचीना निरुद्धकरेते । नास पान्या कर्म बाकी स्टेम्स कण निरुद्धकरेता बेटिक (दिगम्बर) मां मञ्जी गया पटले बील निरुद्ध ६ ६ ६ मां प्रवानतस्य पद्ध व निरुद्धकर् स्थी होस पम स्रोते द्वे

मा सारो असा स्परात् सहारीस्य शास्त्रभी सिर्धातमेत हवा निवामत् करी निक्ष्या छ तेता स्थापकोम माराज्या स्थल निरूप्युं (गोर युं) छ मारे तेथा "निष्द्व" न्त्राव छ वा सारो प्राचीन वैनर्सपरी मिरोची शासाको छे

#### गन्छमे**र**

च्या व रिते सम्बास् स्त्रानीसम् चेवमां वीजा समेक च-विसोती मेत्रो हो वे "राष्ट्रमेत्" करित सम्बन्धित हे वीजो रिते ब्लांग्र को व्या एक एक वैतवर्गना प्रचस स्त्रोनी स्वरूप्या-मीति हे

बैन इतिहासने नहीं बागनारा 'शाक' शब्दाबी माचीन बैनाईबमां एग विरोधी विभागोनी इस्पना करी स्त्रे के किना बासानिक रोते ए कपनानी सात कप्पनामी क के

ध्यनती गरनपेट हैर्न्सी स्वरंता सारे बेंस्सराम सबसे क्योप्तर, क्रकेस्टर, समक्तरास स्वरंत स्मान्त्रापेति ते ते दिमानती बवान्द्रप्ती आपे गोमगुक को ठे व्या व स्वरंत्या-वार्ष्ठ प्राचीन स्वरंता सन्त रंपनी शक्तिम दशामां इती पुटके समगीप वर्णनपाती सुविवा मारे देश गाम, विधाद शक्तिम बावार्ष के सन्व व्यातिम्बक निमितने व्यावकारी बैनशेवमां राग गच्छ, कुन तवा शमकामोना विभाग पांच्या इता

सीराप्त्रिक ठवानामरी (राजधिकानी शासा) वानकिसाना, पीत्रविनिका, क्रीसाध्यक्ष, पीरमायरी, पुजवारिका बज्जारी चेता मधिका कार्कविका सारीराका सीराधिका राजधारिका, क्रीडिकारा, बारी, बालासी राज्य चेरकुळ, ठवरवीराका वास्त्रतीसाना वास्त्रती उपर्युक्त कार्कने विकासमाने साथ करे के

भा गण्डीमां न हतो सिवांतरिष्ठ के न हतो कियानित, योज जीतरोतानी कसामां रही कैससमं व पुढ करवा हता भी कांग्रिज्ञमधर्में बीटीन से २००आ पिकानी चोच करी तो होके पोस सानी मा विकास समाजीत प्रतिकृति विकास करावा प्रसान्त, चेनो सर्वांत्रको व्योकार वर्षों (य सुग्राक्षिकवादी स्थित तथाकारी मात्रा च्यांच्यां) परके समय हित स्टेट केवातो मार्ग दोकां साम व रहेतो. तेमां स्थानेश्ते क्याव्याय व न हतो

क्याच एक भाषार्यनी व्यक्तिगत सूरो पहे हो "बसुक वाचार्यनु माम कोई हे " "बस्य बसुबार्य माम कोई हे" यस तैमनो व्यक्तिगत यम सर्वमान्य रितेय व्यक्तिरानो हतो.

विकासनी ११ती छत्री सुर्वाना प्रवोमां संप्योचा सरामेशे उपसम्ब नवी के वेदा कर्त्यारे व्यक्तिसमस सिवि कम्माणक सार्वाधिक, स्वापित स्तरित क्रीतेमां बोताम के

निकासी ११मी छ्यो प्रकार राष्ट्रीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय कि के वे पैक्रीय केटबार व्यवसंत्र का तिवतिनम् के निवासित्री की हुए क्वाय के पूर्व था गांक्रीन प्राचीन प्रकोरी कोटियां सूची न कास्य प्राचीन ८२ सकेटसं सम्बद्ध वेच्छान कार्यास्त्र प्रवर्षताच्छ प्रवर्षताच्छ केट्यास्त्र स्वातस्त्र प्रवर्षताच्छ केट्यास्त्र स्वातस्त्र प्रवर्षताच्छ केट्यास्त्र था उपरांत अयारे एन के ८१ गण्डोनी साम्बाटी मुळे छे ते विकासी बीजी सहकानीनी, एटके वर्त्वादीन ६ केमां पणा वसकी राष्ट्रोनां मामो इन्सावां नवी. तेने रबाने नदा राष्ट्रोनां मामो दासन की देवामां भाव्यां छे

(८४ गच्छ मारे जुक्नो "पशस्त्रमे समुज्यम " माग १, परिशाठ-५ )

परन्तु पर बात निर्दिशाद छ के—निन्दुनमेद व बातायिक मेद व छे बने गन्छ भेत प् कारणिक सवदा पुरु व गण्डना नामतिस्था मद छे हुने आएण मुद्ध दिवन उपर बानीय —-

# निर्फ्रन्य गच्छ (१)

मगबान् महाबीर ' निर्मेच जावपुत्र " ठरीके सम्बन्धित पता इता, पृटके तमनी मिश्रुर्सप पत्र "निर्मेच " स्तीक च प्रसिद्ध इतो. (बीरनि॰ पूर्वे ३० वर्षे)

मा रहा देनां प्रमाणी---

- १ विन्यामीमा रक्षान निर्मेच चाद उच्चिसित छे चेनके—न कपाइ निर्माचार्य निर्माचीमा । चे इने बावचाए समन्त्र निर्माचा विद्वारित (रचित्रावधी), निर्माचार्य महितियाँ (दर्मचेक्सिक चृत्र) कोरे.
- २ तस्त कामकिस्यान्य भिन निर्माव देविक बादा (मध्यिमनिकाय, सामगामगुष्ट) गाधाप्रनी तेबोकस्थान्य प्रसंगने अनुस्वयोने का वर्णन करस छ। वा वर्णनमा सनदान वसनतुं प्रम सुवन छे
- रै कीदाक्तो शत्रा प्रसेतन्त्रत तिर्मेखो (त्येक जन साधुओ ) ने नमस्कार करतो इता. (दीपनिकाय इन्द्रियन इरिटोरिकस नगरनसी, यो १ पूक १५३)
- गोशान्त्राना गत प्रमाणे निर्मन्त्रो कब्दुक (चैतांबर सानु) होतावी अद्वर्शमधानियां समावित छ (बार् वामनामसार इत महारीर)
- भी स्थाप क्षेत्र क्षेत्र

नेन सानु सारे मदसरो दएराता "निर्मेश्व" धान् देवाचर शाकुने वरेसीन क्षमाबा छ भने से॰ कि कावार्य निर्मेश्वन पात्र भेरीमां स्वारो या अकेने स्टब्स छ

नेतामगराव द्रात्रपर भीदिनम्पिता शिष का शांतिभेगक्ती उन्दानाग (तथास बाटी) शांसाना यपक प्रीपर भी समानाति महागत करमात श के —

- <sup>4</sup> प्रमाद- बक्का-क्रमीस-निर्मेख-स्नातका निर्मेखा <sup>17</sup> । —(त्रव्यावीयगमसन्द्र, ४० ९, सन ६८)<sup>१</sup>
  - १ पष्टा ६ निर्फ्रेय -सामान्यतमा नागमनिसारी साप

11

- २ बाउक निर्ध-स-विविध्यातारी यहाँ क्षासंदित सहस्य साथ
- १ इच्छेड निर्मन-प्रद साभुतामां भागळ वचनार, कारणे उचस्पणनो निरामक, संम्बदनादि क्याबोदयबाळी स्थित.
- विकास साथी पूर्व का सामने प्रमाण माने के तेको स्वीकार के के बिरावर साथ पांच प्रकार के क्यान, राज्य अभीत विभेन राग्य सारात, (साम्बेसार स. ९. १८ ४६)

तेजो का पाच मेरेला जिस्तामा जवाने के फै-

समिरस्तकर्मानां इतर्गक विकास समाजना प्रतिका ।

बाब करें भारत अन्योगी रहिए (बालकैस्थानक) होता ते किर्देश्य, सबी। बादार्क कारे क की करान के रहारे वे आरमीतर्दमा कररकार पामसानी स्वीतिक देखा जा कथनारी स्टब्स एको जिल्ला एकी के बर्ज राज्या आहे है तेनी देशकर बाद कर है.

सामान्यसम्बद्धाः विकासका + व वा +

वांच प्रकारका निर्धालोगों करतमता के एनके केन निर्धाल्य व बहेना बाइए का क्या कीच करी. सारकाराज्य स्वापने क्षेत्र ब्रह्माच्या विनेकत् नहीं देस विर्धेन्यपना साते पन स्वापन **प्रमानगराग्येश**नाः

स्वयस्य क्रमे सम्बद्धसम्बद्धती अवैद्याप से मेरी प्रसित के.

विविध्यतिका प्रतिवेदनारशीका

काबाद परिवर्त (क्का नाज प्रनारम कोर्र प्रश्व हो होन किन्तु बुष्कानिक होत्र हे। यन है ) बीची के राजित के रिवर्टन

प्रतिकेत्रप्रस्थिताः ह्यौ । ध्वसकोः । बध्युर्नेवरा 🗓

व सम्बद्धि हेनो समारमीन पारियसम्ब होन से बस्पर-वर होन से.

क्ष्म्यकासिरकाचित्रो विवेदिनिरदरिस्कृषः स्कृतिकानुस्रोतस्यकान्त्री

ते दिकीन बस पात गरेरे उपलर्शीया निरुपानी होना है। मिनिन मन निरीप सब्दारे स्थित होन के बारे बहिल उपलब्धियों कामानामध्ये होय है

क्षित क्षितिक सम्बद्धिक क्षावर्थिक च । मानकिमे प्रतीतन क्ष्में निकत्त्वः किसिनी मननित्त । शब्दक्षिते प्रतीतन काम्या । सर्वात्व में क्वार के प्रजनित्र सामित क्षेत्र भागतिय-पारित्र पारित्रनी क्ष्यांक वाले विद्यालो Grift के हमारिकार अपेशार काना अने ने ए

कोंड मानता ए क सम्मानिक देल तो देना एक एक व नंद बाता जिल्हा करेक मेरेंड डेकार्ज सकित वर्ष ते वैष साद्रमा वेसमी विकास सीचे छ

--स्थानसम्बाधिक ९-४६४७ क्या १५ - १५६ क्यरता गुरीमा क्ष्यरूपेम् लग्द नियम हैला कर्या विकासी। सा सार्व सक्तांता आस्त्र सरस्य eके ! वरि तथोरे ए भारद इप द्वेल तो तमने निर्मालकी (नवना वीना-लवप) पर समय क्याम के. निर्म म निपन्ध—पीचरता वीनराग छपस्य

५ स्तातक निर्प्रय-केनस्री भगवान

निर्देश छन्दानो सामान्यतमा 'सर्वीसितिपर सार्युं' कांग्री कट कार्य करिएर पारं च पान महा बाय छ परस्तु "बाय अन्यंतर प्रेयीको रहित बीनगम छम्रास—अनुसुरतमां केरेटी बाय तम अन्य "अस्य सेरिएड क्या करिए हो तनो एक अनेस रहे छ

निर्देशिक्तीना पण उपर्युक्त पांच भवी हाम छे

पण्छे मंगवान् महानिः स्वामीना धमाणी निर्मन्य सरीके प्रसिद्ध छे त्यार पर्छना समबर्मा पण तेमोने माटे ए.ज. धन्त कायम रह्या छ। प्राचीन शिकाकरा मने प्रन्या ते पातनी साक्षी पूर छ। जुमान

**१ भागागपटा प्रतिग्रापिता निगन्भानम् अर्द्**ता

—(भयुराना दिल्पाष्टेम्बे )

श्रोमगिक्ति (क्षेग्रळ) ना रहेमन विभागाँव (E, B R.) पात पराण्युर (वीष्ट्रपन श्येर) मा जेन टीमागाँवी मध्येष्ठ शायपमा विज्ञासु है के—सुन स० १५०मां बरागेक्सी गाममा एक ब्राह्मण दंपतीय लिर्फ-व-विद्वारणी पूषा मारे मुधि-तान कर्युं —(मोहर्न गिन्न, क्षेमस्ट सन् १९६१, ग्रुप्ट १५०)

trained market and control former .

३ निर्फेयाने बस्रदान क्यु ---( मार्वेडन) शिस्राण्स )

२ बैन सम्गो व प्रद्रारता **८१** निर्मेत्व (श्रेताम्बर) २ आर्त्रविक (दिगंतर) —(युदरचित प्रीमेम्ब्य-तामिय कृत्य)

५ चे इमे अज्ञाताप् सम्मा निर्माणा विद्युति । — ( कृपसुध )

निभम्यो रबाल्य सुर्वात, बय पानकार उपकरमयुक्त होस छे छता तमी निर्मेस हास छ बा निर्मेन्सोना समूर प्रस्त निर्मेन्यगुण (निर्मेश्वगयः) ए जैन अम्योभो सीदो प्रथम गर्छ छ

फाटिक्यच्छ (२)

बेर्गनर्राभनी बोजी सरीना उत्पर्धमां बार बेरेना दुराठ परचा परने निवस्थानी संन्यामां पदारो बचा बने भुन्हान्त पण बफो सामा. बा रिवनियां भुनतुं संग्राण बार्ड स्वायनु हुनुं

स्यार बाद सा वर्ष पत्री सम्राह सम्रोहप जेनानी सेन्यानी माटो बपान कर्या जा गण जैनाने सेन्यान पण पण्डे ज ब्यास्थक हत्ते.

का बन्न परिस्थित पदापी बळा मा निर्मेशन निम किन गए पुळ कन सायानती प्रवरणा की, एटक भी महबारू खालेना सिप्प गोर्त्रमधी गोत्रामणा काथ मार्गापीता रिच्य टनर कने बेन्न्यस्थी बंज्यस्त्राम व्यर्थे सुरिनिर्मारीना सिच्याची प्रेरेट प्रान्त बसस्यित, मातर कने केरिकामा (केरिकामंत्र) भी स्थानना पर का स्त्रक गणेनो निम निम्न बुळ कन सम्माभा बन स्वरोधत क्रवामी कार्यों के इन्क, निमय गण्डनो नामांतरी स्व

भी सप्रश Į٧ मगान महारीर स्थानीनी भारती पाटना भाषायें स्री सहस्तिन्तरिने १२ प्रधान शिप्यो हता.

व पद्मना पांचमा कन एटा शिष्य का • सरियत सथा ब्या० सप्रतिबद्धे स्टब्पीगरिनी पहाडी पर कोटवार समियंत्रको जार कर्या. धार्यो जननाए क्षमान "कोटिक" करोक साहेर कर्या. धन तेमनी

वित्य-र्शय पण की निर्व से ३ समामगर्भा "कोटेक-मध्य ना नामकी प्रसिद्ध करो. कारिक-गच्छनी रुप्तानागरी विधासी, बजी क्षत सप्यक्षिका एस बार शासासी छै आणिका दाग्सी, क्रमेरी, कारिपाहिता अस्त्रीपिका नाकीची (नाईस ) पचा वसन्ती सवा दाससी

उक्तामामा है जमें महत्तिम्ब स्वानिज गांगिज स्था प्रस्ताहर एस प्रस् कुछ छ भा काटिकाएए निर्धन्यगन्धन व बोर्ज नाम ह

---( स्वानांगम्भ इत्यस्य मुखाँगडी, शपगन्धवात्रकी. )

#### बन्द्रगस्स (३)

निर्फ बरान्छनी देश्मी पारे भा० बजलाती बया - तेभी भेदिम बहाप्रवेशर होराजी दिगन्बर इतिराम तभाने दितीन महनार तरीके भोद्धानांचे छ। या बाजारीची "बजी" शासानो प्रावर्मान बजो छे

विकासनी बीजी सरीन्य पूर्वार्षमां पूनः बार बरियः मीचन बुरास्त पत्न्योः भी बुजस्वामीर ५०० भाव साथे दक्तिमार्ग एक पदानी पर करनान कर्ये अने तेमना एक सन्सक्र शिएय पानेनी पहाडी पर कतशन वर्षे ते अमणसभगंषी भी वजसेनप्रेजी, गुरुती मात्रा प्रमाणे अमण-परप्राने कावम राज्या मादे, बोडरत रहा। पन्ने तेमार सोपारक (साराग-मंदर्क)माँ बढ दकारतनी शास्त्रिनं मदिख देली. हेट जिल्ला राह्मणी ईबरी, पुत्रो नागेन्त पन्त्र निवृत्ति कर विधापले वृत्युना सुमार्गायी

बजारो जिन्हीका भाषी भाषार्थ बनाम्या का का बाबार्यंग में नि स ६३० पटी तमेन्द्रगका, क्नूगक निक्रमान्य कर क्रिया संसन्दर्भी स्थापना करी है <sup>क</sup> सा चार सन्दर्भावी मामान्तरथी अने पेटामंदे ८४ सन्दर क्या है

कारपुरुष्यानं रवरात-प्रतिवीवक भी बीकपुरुप्ति, रह्युग्रस्त्य प्रदः भी विजयकेसपुरि, स्वत्याव mutter alltent augum midtiften all murbent fielegnei ginens nederich प्रतिकारक महिलाहर तक विधानस्त्राच्यामा भी नान्वहिलाहरे, इद्वारीहरू, शिवदेवदिवाकर वाहितहाहरे कोर्र क्षीत्र सामार्थ क्या है

दियावर अन्यवास वन द्विनीय अध्यक्तसामित थिया भी वश्यासमृदिन दियावर अध्य वरेपरामा m द प्रस्त वर्तक संबोध है

#### तर्गयरकावरतः प्रविज्ञारकृत्योवा वितरसम्बद्धाः

—(मिन्धिमी बिगोनाम १८ को १)

हि अन्तीमां सम्पत्र ६३ चैद तथा वाधवनच्छीय अमता (अतामता) न विष्याची बतावा है

— । भारतवर / त प्राध्यस्य संघन, वक्र-५. बरमाक्त श्रीका द्वर १६४ १३६, १ ३ ३३३

मा चन्द्रगच्छ ते निर्धन्त्रगच्छन् और्जुनाम छ

—(आस्त्यकनिर्युक्ति-वृत्ति, गुर्वावस्री)

### बनवासीयच्छ (४)

षा० *पन्द्रम्*रिनौ पप्ट का० समन्तमद्रम्**रि** यया

का समये त्वेतान्वर--दिगण्यरना विमानी पडी पूरणा इता छनां बन्ने विमाना का पूर्वविद् काषायने सरसी रीते मानता हना काज यग तेमना प्रन्यो निःचीक मावे "काप्तानन" सरीके मनाय छे

तेकोप १ काम्मीमांता काम्य-१४४ (देवामारतीत ) २ युक्तपनुतासन पय-६४, ३ स्वपंप्तकोत पय-६४, ३ स्वपंप्तकोत पय-१४३ (सम्तवाप्तरतोत-चैयवद्रनतेमह) ४ जिनक्तुविरातक पय-१६६ (म्युवित्या-जिनसत्क-जिनसत्कालकार) वर्गर प्रौद सर्वतो लायां छे वे हाच उपजन्य छे चे पर्कनु देवामारतोत्र तेमणे पोत्याना शिन्य इदिश्वस्ति । मार्ग वनान्यु होय प्रसामाणिक छे व

तेजो दिगम्बर होन पत्न पत्र पण प्रमाण प्रमाण प्रमान प्रश्वमा सळ्छा नवी, परत्य उनका स्थाप कर्म नर-निवास करवाना कारणे व दिगम्बर सप्रदाये सम्म भपनाऱ्या छे

तेको प्रवित्र हता चोर ठपाबी हता ध्यामानुसारी क्रियाशस्त्र हता धन बाँधकांत्र देवकुम ग्रह्मत्वान तथा बनामी रियति काना हता बाबी छोको तेमने तथा तेमना शिन्व समरासनं बीर्सनि० ७ स्मामामा " बनाग्मी " ना संकेननी कोन्द्रस्ता स्मामा

था रीत निप्रत्यगण्डनुं बोर्यु माम बनवासीगच्छ पद्रचुं

—( गुर्बाबसी, स्वामी समन्तमयः)

#### बहगच्छ (५)

सगनन् सहारिग्नी पारीणमी पार भी उपोशनम्ति थया सेभोश्रीस् समुग शीर्भनी भनकरार भने सम्मेतिकित्तर शीर्भनी पांचरार यात्रा करी है ते पक्षतार ए पुनीश शीर्पोनी थात्रा करी आनुनी सात्रार पपार्वी, बढ़ी आनुनी सप्टेटीमां रहेल देखी ग्रामन सीमावे (पारामी) पत्र विशास्त वह नीचे बेटा हठा ए बचने काकामनी सुल्हा प्रस्थेमां बोटा हती. आपार्थियोग कायार शुम कर्न कटरान्

दिगम्बर प्रम्ववारी करे छे क भी समकासम्पीए जीविकि तावानुस्तान प्रकृतसम्बद्धान प्रमाननदाव कर्मध्यम् द्वीरा अब गवर निमास्य स्त्री बवाबा इना वे इस मुझे एकता नदी.

दिक्तना विद्याना पाननामा-भावताचार (स्मान्तेश्व वास्त्रधाण्याचा) व पा तक्षांनी वृत्ति सात छे पत्र च्या दुराप्याच्यापा, द्यान्यापीयाव्याचार वोते तक्ष्मी ध्वा त सावधीली तहा पर वास्त्री देवची क्षम्या के देन का आप्याचार पारे पत्र बर्गु होव ए स्थामार्थिक संबंध का सम्बन्धा विचला तंत्र-च्यान्त्रस होव ए पत्र तनिवृत्ति के

11

मुर्दे हे एम बाज़ी की जिल सेंल १९६९ किल सेंल १९६मी सक्टेन प्रसल बाह कियोने एक साथे कान्यवैक्ट भाष्य. समारी शिष्यस्ताति बद्रकानी क्षेत्र वेकारो ! यस बार्वालींट बाप्यो, सने पड़ी सपरिवार भाजारी सरफ विकार कर्जी का रीते बक्ती नीचे सरिवत प्राप्त क्वांकी बाठ समीवन पुरिने। शिष्त परिवार " बकारण्ड " ऋषे प्रसिद्धि पाम्बी

नरे सर 1 मा - सर्वेदेक्यमेनो परिवार बढनी चेम शासा-प्रशासाधी पुरुषी पद्मानो है सरपार सबीमाँ नागेन्द्र बरोर राज्योग अनेक देन राज्योनो क्रम बरायो हतो. सा रीते परस्परमा सहयोगी हुक ८९ गच्छा बनी चुक्या हुता | बे दरेकमा बहुगच्छनी प्रधानता हुती

प करत मानी खडाब हे के केत्रकड़ पर्गठकरण्ड भागकपरासगण्ड (शकेवरराण्ड), काष्ट्रियार्थार्थान्त्र-भागदासच्य हेवहसच्य सहवारीसच्य विराधनीयसच्य वैद्याससच्य हार्यासम् (शासागर हो) कोरिनो करणक साथे बनोड सबंध इतो पार्श्वनायसतातीय रुपनेसा (शोसगड-करका ) राष्ट्र पण बढराष्ट्रानो सहस्राती राष्ट्र इतो । ये बात तपराष्ट्र बढराष्ट्र कने कावसराष्ट्राती भनीए स्वतंत्री प्रत्यक्ष के तपराच्य कने अवस्थानकानी कानेनता ए एवं ही गौतमरवासी कने ही केशीरवामीना सिदांतो सात्र वर्मत अविकृत वशामां सरन्तित होबान परिणाम हे <sup>१</sup>

करमार पहेंच्ये के सवास आड़ क्यों हतो. दर्शान्ये तेणे हवे असर्यादित रूप बारण कर्य हती. चेन शब्दा माटे जा क्ष्रीमानमीर परमसैकालिक मीनीरपामी का मनिचंत्रसीर बाठ शार्बरविस्तासी कॉरिए एडभारी प्रकल पक्ष क्यों. तेजना सगीन प्रकलवी पैत्यास सका अने पोचळो वभग कारी. रण करफ ८२ राष्ट्रोंनो पण बसारो बतो बाच्यो । परिणामे <u>म</u>राजीस्पर्ग सबीमा गणा गच्छो निर्वेश र्क सभा केता असगोपासको समिजांचा तपसन्तरमा भागी सन्या है अते सम्बार्यात्रमा सन्त्री श्चिमान या हता

ग गण्यना शासनहारसमं समाचारीमेरे पुनिमया (नि० सं ११५९ ) चासुविक (रि.स. १२०१) किनपुगवर्थ--२ प्र. २३५] मरतर (१२०४) <sup>८९</sup> अपेक्ट

एक शहनोबख्यस्टीमा विजयविभन्तस्टि (वि. स. १४५९) सुधीवी परंपतः के सेना वन ९ के स्मा त्रवर के फे-क्स्वक्ता हैर कैस्या (खरीदा-नारी) के वे भा प्रमाने---

१ तरकार १ साउररावा 1 पदर्गमानक ४ सम्बद्धानक ५ फेल्स ६ कोटीश्य क नतनप्रतालक कोरियानक ६ विजीवायनक १ वसप्रत १९ वहासक. १२ भोग्यासम्बद्धः १६ सरवारिक्यः इ उत्तर बना के कैछनानी छमावारी एक छे। सा प्रपर्का मक्ष्म का, बमका बनारा बारवाहरा मी बाल यही बारेबा, बोबारा होने पारद्वीरवह रुपरपार्की क रामाओ हो। बेनी वस पापस नावे विस्तान नवी

११ विकास परिवासमा वि. स. १९४४मा अस्तरस्तरी क्यांति सन्ती के स वाकास वती. प्रदेश कारियों क्षेत्रात का बाल समने के

सामगान्यमा धालक क्नारसीमाने वि स १६ मह विद्यान(भ सरायव शारेक हे.

(१२१२), सार्यप्रमामा (१२३६) बागरिक (१२५०) बर्गेर गच्छो-मतो निकट्या छे नागोरीतपराचमाची पासन्त (वि.स.० १५७२) तथा अद्यास्त निकट्या छे व्य पैकीना केटब्राप्क शास विकास छे नागोरी सपराच्छती बद्याच्छती समावारी हती.

मा रीते बदराच्छा य निर्मन्त्रगच्छनुं पाँचमुं नाम छे

---( गुर्वातस्मे, तपगन्छपशावस्रो, भाषापशनस्रो. )

समावान श्री महायोव खासीनी ११२मी पार बाज श्री अराज्यस्मृति वस्य तेथी बाज श्री सोमप्रमम्पृतिना क्षु गुरुआसा बाज मणिस्त्रमृतिना शिष्य हता, परमसवेगधारी इसा तेमने योग्य बाणी गुरुबीस जावार्षक्द प्रदान बर्जु.

तेकाना समस्यां प्रमान्ते स्पेत्र बद्दगच्छमां क्रियःशक्तिय अर्था गयुं इतुं पर्रेष्ठे था। जगर्चप्रसरि क्रिजेशस करवाने उत्पन्न इता

करवार पहें को ० कोबरास्तिए र्वजपुरमां म० महाबीर स्वामीमी प्रतिग्र करी त्यारको तेनी विज्ञ-परिवार "पत्रवाक" गण्ड तमेते स्वामि पाप्यो हतो. विकासी तैसी वस्तीना कोबा अरणार्थी बाठ गुरूपपरेस्ति तवा उठ देवसद गणी कैन्द्राव्याच्यना सासक हता उपाप्यायको सवैगी, श्रव पारित्रात, गुणकान, क्यामकेशी तवा हाद समाचारीना गवेशक हता आठ बगस्त्वंत्रव्र्तिने तैसनी योग मण्डो स्तिबीना साणिक पार्तिक तेमनी पर उद्यो अस्तर करी तेनले वा कादच त्यामीने अधिक उत्सादित कर्यों कने क्यार सहयोगीयले क्रियोदार करवानी मिर्णय कर्या.

था बन्ध्यंत्रस्तिए वि॰ सः १२०३मां बद्दमण्डमां उ. देवस्य गणी तथा रवशिष्य वेनेत्रमी सहायभी किसीदार इस्तों कने सारशीर सुधी आयंत्रिष्ठ तथ कर्रवानी लागिश्व सीधी संगव छे के-गुरुनेवे तेमने ला बा प्रसीग आधारण्य प्रदान इस्तुं हो

त्पारपञ्जी का सोमप्रमम्हिर भिक्तमासमां कते का मिगरतम्हिर वे मास पटी पगरमां क्यागमन कर्य.

पै॰ खुशाम्पीयनबोना क्यन प्रमाणे आ॰ यस्त्रय-गृतिए क्रियादार क्रेरी एर्टर गृह्णाह्म , केस्टक पीर्यक्षित, वह, राज भौगाच्छ हमादि क्लेक शास्त्रामी आधार्योग तेमन शुद्ध संवेगी भोक्टरी तेमाना हाथे व जियोदार करो तेमनी बालाना स्विकार कर्या हुता "

भा मुगमां महामान्य बरतुपाळ बने तैजवाळ वे समाजना तजस्वी दुष्टाता हत। तेमरा गर्दुजवनी पातना सपोनां मांगदराष्ट्रीय बा॰ विजयसन्तृति चैदरास्त्राष्ट्रीय का सुवस्चेटसूरि बहुगण्डीय का साम्द्रामसूरि का सरिदरलसूनि का॰ जरत्वसन्त्रसूरि स्तेर ११ १वैताचर काजार्या सामें हता एवा उपकेश दळ है मुर्गे छ एम बागो वी निंठ सेंठ १२६४ विंठ संत २९४मां सर्वदेव प्रमुख बाउ शिन्तेने पह सब्दे भारावेंदर भाषा समारी शिप्संतरीत वरकानी बेम फेक्स्ते " एम बाराविंद्र करायी करे पत्री छपरिता सवारी तरफ विद्वार करों का रोठे वहनी गाँवे सुरीवद प्राप्त सवायी का सर्वदेव पुरिनो शिप्स परिवार "वदारक्त" करें प्रशिक्ति पास्ती

11

त्में सर । या सर्वेरस्पृतिनो परिवार बण्यों बेम शाया-प्रशासाची पूरणो द्वारणो हैं स्प्यार सुवीमां नागेन्द्र कोने गण्डोप क्लेक पेटा गण्डोलो व म शायो होते का रीवें परस्पानां सहयोगी कुछ ८४ गण्डा करी कुरवा हता. वे बोरकमां बण्याच्यानी अपानता हती.

य नत्तु मानी शकान छ के चेन्द्रक पूर्णसमान्य नामकपुरसमान्य (संस्केदनान्ध), वाकिकानार्थनान्ध —मारणान्य हुंबदगान्ध, सस्मारीगान्ध विचारणेतान्ध केन्द्रास्थान्ध, सरमाराम्य विचारणेतान्ध केन्द्रास्थान्ध, स्वाधनान्ध्य स्वाधन (सामाराम्य) भारितो गण्याच्य स्वाधन स्

ध्वता परेखाँ में स्वाम बाइ बसी हुतो. तुर्वाचे ठेले हुने कमसीहत क्य वाहण वर्षे हुई, बेन रोक्स मार्ने आ वर्षमानमृति परमसैदानिक-सीरोत्रपासी वा मुनिर्वेदग्रि बाल वार्यारिक्पृति मरोदर एकसारे प्रकल बाह क्यों. ठेल्ला संगोन म्वन्तवी मैंचरास सुत्यों को पीराद्यों वस्त्रा स्वामी व्यान पर ११ पर्योगी एवा बसारी बतो चान्यों परिजाने मुख्येस्पुता सुवीमां पणा गण्ठो निर्वेश स्त्रामा स्वामी सम्योगास्त्री बति चान्यों वार्यो स्वत्रा स्वामी के बारे राज्यागीच्या राच्यो विकास सा इता

न गण्डता शासनकात्रमां समापारीमेरे पुनमित्य (ति स ११५९) चार्त्रसिक (ति स १२०१), [बैनपुन क्यें-१६ २१५] व्यक्तर (१२०४) <sup>तर</sup> संप्रक्त

 एर बास्त्रीक्युक्तनेम्य विवर्णकन्त्रमूरि (वि ६ १ १) शुनौनी परापा के बेबा प्रद ९ के एक त्वत्र के के—तरावच्चन तेर वेतना (वरीया-वर्ण) के ते सा प्रकान —

্ তালেক ২ বাংলেক ২ বাংলিলেক ২ বাংলাকসভাৰত কৰিছে । বাংলাক হ'ব বাংলাক ১ বাং

५६ विवाहमानिविधिकामी वि. छ. १९४४मा अन्तरकानी कराति मानी हे हा व मानवती प्रदेशना मादियों क्षेत्रात् वा बाब र्वमंदे हे

राह्नरायप्रमा भारक कारसीहरो हि स १६ स्ट वियामधीन तरावन कारेड के.

व्या जगत्यन्त्रम्भिनं वे प्रपानं शिप्यो हता.

१ आ० भी देनेन्द्रसूरि—तेन्नो ज्युवसमाँ दिखीत, परम त्यागी, समर्व प्रश्वस्था अन स्मन्त म्राह्म स्वरं अवेद्धा नवस्य युगलने पण स्मन्ता दिवसे व दीकित बनारी शके पूरी समोर माकि ग्राह्म हना तेमो आ० जात्वस्यसूरिकी दिवाशस्य कार्यमां अन्त सहायङ हता आ सूरिकीनुं वि० स० ११९७मां मान्यामां व्यागमन वर्षे आ० विचानन्त्यार तथा आ पर्येनोस्सूरि (३० पर्यक्रीनियी) वर्गर सेमोनियी (उर्वे प्रमान विचान हता. सन्तामी "सरुपोलाळ" शास्त्रा निक्टी ए

२ बाव विश्वयन्त्रमूरि—उठ देशमराणिनी हमात्री तेमाने तीया, आन सथा सूरियत् (वि संव १२८८मां) प्राप्त वर्षक के तमने विश्वयक्षेत्रमूरि, प्राप्तेरमूरि, क्षेत्रकॉर्समूरि (संव १९३०मां इन्यमान्य टीकासर) गांग शियो हका, तमनात्री "चन्यान्यक" शासानी आरम्य स्वी ए पेर्व विकासनी तस्मी शता प्रोबी बाव जगन्यकसूरिया निष्यो ते सपगष्ठ अने समस गुक्साहना

विकासनी तसनी शता प्रीवी बां ० वान्त्यन्यत्ति गिष्यो ते तपाण्य कने तमना गुरुमाह्ना रिज्यो तं बराण्य का निते शामांतर पद भयो. बांधी बां बन्न गण्डामां विद्यांनी पचता, समायानीत तमानता निवासी कामता तब हुएक प्रकास सर्वयो पूर्वतत् पनीष्ठ व रायो त

वपगचना मुनिभानो ' दिग्बंच" वा प्रमाणे छै---

"क्षेटिकाण, पश्चिम वजीशाचा, तपगच्छ <sup>श</sup> क्योर बगर.

भा रेते निर्मन्याच्या रहुं भाग तरागच्य व्य सार्ग भाव ६६२ सायुमो विचनात व्य १४ ----(भा० भी मुनियुंदरस्पिटत गुर्चास्थी, उ. भी पर्यसागस्य तपाच्य-पहास्थी, पहास्थ्री समुच्या गाग-१, प खुराव्येजनगणीस्य स्टब्सिमिन १० ११मी सालपारकी वर्षर.)

#### मबिष्यबाणी

उपर वर्गाचेत्र इविद्रासना परिशोक्तभी ए ाडी भाग छ के मात्क्यवर्धनानीयोगां करण गच्छ श्वेतामरीमां वरगच्छ धन बाजीबेक —दिगायोगां मूळसा ए परिशासन प्रधान शासात्री छ उपराचना धन्मुरस सुबक्त भिन सिस स्थी-बचना प्रभा बाय छ

१२ वर्गायाच्य पानामा भाषाव इनवनसूरि (भवा इनकायपूरि)ना वर्षया "वैशि प्रत्यावि वि म १५ यो केशमान निक्को के वर्गायस्थिति ने १७ ४मी द्वरकात (वारीस वेगा) को वि म १ १८मी केपायिक निकल्या से

१४ हम्म जन राष्ट्रकोजी शरूपा परम्दरे क्षेत्रै आसाचे छे — रापनपा बार्च ६६ (साची १२ ) व्यारामध्य-तापु ४ अनकाराख-साबु १५ वी ३

रायम्बर्गनसम्बद्ध-तातु १ वी १६ जिन्दुविकारमाग्छ-तातु १ स्वानकार्यो-तातु ७ (जानी १४ ) ठेटांबी-बाहु ११५, स्कित्र( कपु-१ वी १३ (बार्विक-१),

वा रेडमा अनुगरे तरीब है

14

कर्मत् का जगलकरूमरे मध्यी बस्तपाळ तेवपाळे कारेस शर्मववना संपर्मा सापे हता पट्ट व नहीं फिन्ह तेमणे बतावेम गिरमार-भावनी प्रतिशर्मा पण तेभी हाजर हतो.

का कार<del>ाक्</del>रमस्ति जिल्लासन्त्रमे स० १२८५ मा मैबाइमां व्यापाटनगरमा पदार्वा मेबाइ परि रागो कप्रसिष्ट सरिश्रीना दशन मारे कास्यो, <sup>१९</sup> बार बार वर्षेन्ता व्यविसना दपन्नी देशस्त्री **छड** चरित्रमी प्रसा पाडतो देवीन्यमान कांतिपड कोतां व शुगान दिए स्टिजीना चरणमां सुकी गयु. ते सहसा बोच्यो के----

<sup>'क</sup>हो साध्यत् क्षप्रमति के'' एम कही चित्तोनाचित्र राणा जेत्रभिद्रे बीर्सनकीम सेक्त १७५५ विकास संस्त् १२८५ माँ बादाव बी बगतुक्तकमूरिने "सवा सी पत्रीवी क्लडेन्त कुर्याल्यास्वी तेत्रोनो भिष्य परिवार सपवर्ग । नामबी प्रसिद्धि पाम्यो ध् सीसोदीया राजवंते पण सपगच्छने पेठालो राज्यो छे. पामेला मेबारला समाबोनी विज्ञप्तिमो, नगररोप्टना कुटुम्बरो सबैर क्ले तपगच्छीय भाषायाँ-श्रीमुबोनु बाब सुधी बहु सम्मान का बातनी मान्नी पूरे छे

भा अन्तरस्यभृति केना स्मामी इता तपरवी हता तेना व विकानिष्णात इता तेमने कवारीनी सरसरी प्रकप्त हती. तेथीय व्यापाटमां बालप्रसमे ६२ जितम्बर मापायनि बीला हता आवी राण्य कर्रसिंदे स्रिजीने द्वीरानी केंग अमेव मानी "डीरला" न् औरूद आपी द्वीरस्ता श्री चगठचन्द्रस्तरि प नामधी सबोधित क्यां तेबोन नाम बाज प्रग गौरवस्त है। साधायणी वि छ १२८७मा मेबाइना "बीत्वासी गाममी स्वर्गे प्रथानी

उ देवसहबी या सुप्रतर्षेश्विता किथा होता कर्ताचा जगत्वलस्पिते गुरू समान मानसा हता आयी तेमना क्षित्यो एण चेत्रवाक्षणच्यीत खोवडापदा प्रती मा० मगत्वनदना शिप्त क्तैके कोळलाजान कामगान केता होन तो ते पण बनना बोग है

१९ वर्गप्तको सबदान १ वर्गाण दर "जवन" हे थे इतिहास-प्रकेश सुनी नाली हे अही चार विवासको प्रोत्तव के व्याचा शक्य कियान्य प्रत्यित सुरवहर नगानी नारे के के है पनियो बना प्राचीन के सहरामा जनसम्बद्धार वि च १६९४ कालमा परवर्त नवली त्या राजवनीनी त्यालव नरी, त्यार पत्नी आहरणी चालोचकाची श्रोतनी होन एम व्यने हे

--( स म भी नियाधेकवर्जाकिकत " वदवतुर्वा सन्दिरो " "श्रीवैय कल प्रताष" छ । म १ ४ ३१४–३१५)

ले स १९८९मा मेनावनो अस्पिति रामो मिनसिंव क्यो भाग प्राचीन विकालकोना सम्बद्ध क्षतक कर्माद करे कर्ताहर बाग पर यहे है गया एकस्था तक्ष्मा एवा प्रतिहत्य क्रातानी "राजा" कावानो प्रमुखीर वची के है शाराज्य नहावने देशसिंह, स्वयतसिंह, इस्टरसिंह, सम्बद्धिंह पर्यासिंह वार्तिक वले मैप्रसिंह रामामो बंदा राज्य वैजनिक्ता वि स १९ ०वी १३ ९ <u>संदीना विकालेको सके के</u> जा राज्य स्वापरकर्ती की इसी सेक्से क क्याईमां चय प्राप्त करें करो.

-(धक्यपंतरक मेहारीहर मास्त्रीय सम्बंधित होता.)

# जैनाचार्योंनो औपदेशिक प्रभाव

चेलक-द्वनितम श्री न्यायविमयमी (दीन्दीपासा)

का सियाब हो स्पष्टित्वके के प्रमित्ते हो शिन्यकेते के कलाकेत्रे बैनसंस्कृतिने य स्पित्तावेत ।
अपूर्ण नामी होता दौनी, का बहु करवा साथे बैनकर्मना उपायको वधारवा मारं क्या तमणे होएक स्वक्ष
वास्तं से राजाव्यस्तावानी स्वेते गरीकांनां हुएवां सुधी पदेशित वर्ष समण-संस्कृतिनो प्रवाद
तैमणे स्वेत्वाच्यो से मोटा नोटा कुषर अंवतीयो, पक्षातं समा गणामो, महासुस्ती संबीवता
संवे वाम बनताने तेमणे समण-संस्कृतिना दिस्पादवर्तु पान कराती काहिया संसम काने वाहिनो
विविध्यानाव स्वयद्यो से व्यावे एमनी य वर्षा करातीनो परिचय चापयानी समय मानी स्वतं प्रदार्थ
स्थान पण मधी एक्टे का सम्बन्ध-समण-संग्रह्यानां सुक्य सुक्य कैनानायोंना औरदेशिक प्रमारनो
परिचय व्यावना वाहि हो

विकासनी चौदमी सदीन्य प्रारम्ममां श्यासनदेवीय सपाम सोनीन बणान्य के- हे संग्राम ! भारतमां उचनोत्तम गुरू भा भी देवेन्द्रमृपि छे तेनो मुनिबंग बिस्तार पामरा अने सगरपैत भारता.

तं ए गुरूनी धेवा कर. <sup>हर</sup> ---(ग्रामिशी स्थाप-१६८) विकासनी चौदानी सन्दोन्या उच्छार्चमां सरहरराच्योच माजार्ववर्षे भी जिनग्रमसृत्ति पद्मावती

देवीय प्रयक्ष वर्ष जगानं के-" तपराच्यनो जिन प्रतिबित सम्पत्य बने मारे तमो समार्ग स्तेत्रो तपराच्यना बर्तमान-रियमान

चाचार्य भी सोमसिसक्यारिने समर्पित करो.." -(मा सिनप्रभगृतिहान्य मानिनुमार्गपत सिर्धातःतमानन्ति )

माणिमदबीर ब्या० भी विजयदानस्ति स्वप्नमां कर्यु के- हमारा गच्छन् कुशकपर्यु करीया तमारी प्रस्पर विजय साला स्थापनो

—(पं सुरसम्बन्धितमस्य सामा-पद्मानस्य, सं०१८८९ में न०१३ ग्रामनार सिरोही) बास्त्रीयक रीते अर्थ शासम् हे के मा बैतशासनसंख्यक अने विकास देवदेवीयोनी

महिष्यदागी बरदार सुनी निरंपनाद सानी पटी हे

भारणे पण प्रस्तुत निक्रण समान करतो पुतः पुतः य देशीवचनोनी निरुत्तर सफळता बच्ची विसमीप.

नैनं नपति शासमम्

की नि संक्षा २ ४६२ कार्तिक प्रमम

वेदावीका जपनावाद

> " सप्तरमा (७०) प्रस्तराणां चरमभिनयतेर्द्धक्तत्रावस्य वर्षे, पंत्रम्यां श्वरूपके सुद्दावृदिवसे प्रदाज सम्प्रदूर्वे । रस्तावार्षेः सक्तम्यव्युतेः सर्वसंचानुवातेः, श्रीमद्रीरस्य विस्व मवत्रवाययने निर्मितेयं प्रतिष्ठा ॥ १॥ <sup>१</sup> वपकेते च कोरेने तस्य श्रीचीरविस्वयोः । मित्रेष्ठा निर्मिता श्वरूपा श्रीरस्नममद्रारिम ॥ २॥

कोसीमानसरीना राजपुतीय च जैनकमें स्वीकार्यो प्रश्तुं च नदि किन्तु कोसीमा निशासी समय्त सारिप जैनकम् स्वीकार्योः

समानन् महानीर पत्नी बैनभमना प्रचारनु मीधन त्यापनार चा चाचार्य सद्वागत छे। तवानान कोसचान समाजमांची बहुचा कोसतान्त्रो था चाचार्य महागजना उपश्चापी स बैनभर्य पानेच्य छे।

रान्त्रभार्दि बचारे बचा था विश्वनां वर्तमान इतिहासकारमां सतमेन छे परस्तु पृष्टे तो निर्दित्तर सिन्ह छे के मानान् महानीर पत्री करानेनी छन्यानी जैनी बनात्नार था प्रथम व थाचार्य बचा छे मुळ रन्त्रभाग्न्तियों नामना बनेक बाबार्यां बचा छ परने संबचनो निर्णय बनो सुन्तेक छे बन प्रन्योगां दो बोगनिबाँग सेवत् ७ नी उन्छेस्स मळ छे प्रन्ते में पण प क ममय पिकार्यो छे

१ भा कोरवा शीचा राज्यस बारोक्य के सबे नेप्रतीक कहाँच पत्र के कटा "नैन्यादिक्यसोवक" त्रा प्रथम मान्यस ने प्रसाव कार्यक के है क प्रयाव अवस्थाः कही वार्यक के.

भगरान् स्टारीर व इस्तु वीजरोमन क्षुँ हाँ होने विजयनं नेतृं रखन इस्तानं इस्ते छातुमोना व हावमाँ ट्यू मगरान् महारोत देवे व उपनीन महत्त्व पत्ना राजामो उपर बैनर्सन्यतिनी प्रका एव पाउँ हती. होनां मुस्स-मगर समाद श्रेषिक, हनो राजवंध तना उच्छापिकारी समाद्यमु-कोषिक के व्यवस्थी वैशास्त्रेना गरास्यक्ष राजना प्रका सहाराज पेड़ा को होने समाद्यम् सहाराज पदा कर होने हिन्दू बैनर्सन्यत्य पोषक कर्न संस्था एवा व्यवस्था प्रका कर साहार्य प्रका कर स्थापन स्था

ममान् महारोगनी शिष्य-परिवार पण ए अ प्रवा चाउ राही वर्षना प्रमार कने प्रवार मारे गणामनाराज्ञाणने उपरेश भाषांना चाउ राज्यों हतो । जेना धनक पुराग प्रकल पेरिवहसिक प्रमानो, शिज्योजेलो, ऐरिवहसिक प्रयो धने प्रसानिको हाम उपरुष्

## (२) नर्स्समी

मनवान महारोगना दिवीन प्रध्यः कन व्यक्तिम केन्द्रोय, दिश्याच्छ पर्यक्ति ठळटीमां खेळा बन्धुनना काष्य्यम्न गामीन राजा जायसमन्ता पुत्र ममबाभी के जेमो पोराना १९९ सार्वाद्रारो सर्वेद पोरी कन बाद पाण्यानो पंची कृत्या ठेमन, पाराने व धर बारी करवा व्यक्ती मित्रवीच व्यपी पोरानी साथ व मानवती देशा करायी.

#### (३) प्रभवस्यामी

टेमले पातानी पाती कैन-शाहरूको नाग विरंका ठकारीन कैन संप्रमा पोष्प स्पष्टि न वीताको पे तहस दिस्मान सावको स्वाइटी प्रविद्य स्प्रमा पेरित प्रत्योपका प्रतिनेत प्रवासको कम सहस्वस प्रीक सहस्र की साहित्सावकील विवंत वर्धने क्यारी स्वयस्त्री सान करायु को देसने योची प्रसारकाली पाते कारी नोव्य कीनी. ट्रंसने व्यक्तिकालिक स्वर बनायुं प्रमारकाली कैन्निकाल स्वरूप क्षा स्वर्ती गया

#### रत्नममस्र

कामबाउ बानिनो उपरिता स्थान्त नगापुर का कावार्य ब्रह्माय है किया संस्त् बारती वर्षे पूर्व मित्तमात्र नगामी सीमान्त नगा प्रवासी रावा गाय करते हतो. देते औषुत्र को दपकरेत नामे वे दुर्ग हता. काण्यास्थन क्यानी सन्तर पडवारी जाती पुत्र द्यावदेश सामे प्राण बाडी मीक्टमी क्या निष्कृत गाया का कालन संदादक्ती पाने व उपने प्रवास मीहिया कार्यों कार्यों का महीस्य नगरी पत्री क्यांचीडों हती को तेमां क्यां पत्र पुणक्त हता. युक्सा र्षेनाच प्रभुत्ता साठमा पश्चर आपार्य भीरत्नममृद्दि पांच सो क्षिप्यो सहित प्रभागं, अने त्या

A)

सर्व नेव्यक

विक्रनी छुना हिनी नानी पहाईमां बह तपस्या करे खायान करवा साथे खानमन्न रहवा स्वस्था मन्द्रजने करे सबाने का परम त्यागपूर्तिनी उपनेशनाय हाद पर्मना करुगामी बनाभ्या एकवार । बहुकने सप करवारे, कानमु करूण बाणी बाजामें महाराजे पनु विष दूर करें, त्यार पजी अवार्य महाराजे पनु विष दूर करें, त्यार पजी अवार्य महाराजे ना उपनेशायी कोसिया नगमीनी समस्त जनताए कैनक्ष्में रही कार्ये, राजाए मने केता समस्त कुटुक्कीनों पम बहु व अवार्यक कैनक्ष्में व्यक्तियों, राजाए मने केता समस्त कुटुक्कीनों पम बहु व अवार्यक कैनक्ष्में व्यक्तियां चर्चा विक्रम नगरीना प्रदु भी बीर पु महिर ब गायु को बाजामें महाराजे तरी किन्न करें के सावार्य करें स्वाराज करी केता किन्न करें से स्वराज करी किन्न केता केता किन्न करें से स्वराज करी स्वराज करी केता किन्न करी सहाराजना उपनेश्वासे महाराजे तरी सिक्त करी. बाज समये केरोराना पग बीर प्रमुग मंदिर व गायु कार्य महाराजे करांगे छ

" सप्तत्या (७०) बत्तरामां चरमिन्नपर्वेद्वैकणातस्य वर्षे, पंचम्यां शुक्तपक्षे सुरगुवद्विसे नद्यान सन्द्वहुर्वे । रत्याचाँयः सक्तमतुबद्धाः सर्वेदायानुहात्येः, श्रीमद्योतस्य विक्तं भवत्रवयमने निर्वितं मविष्ठाः ॥ १ ॥ १ प्रयक्तेत्रे च कार्ये स्वत्य श्रीवित्रपत्रियोः ॥ १ ॥

मविष्ठा निर्मिता श्वरत्या भीरत्नमभम्(रिमि ॥ २ ॥

भोसीयानगरीमा राजपुतोय ज जैनमर्म स्वीकार्यो प्रदर्ख ज नक्षि किन्द्र भोसीया निशसी समस्य जातिए जैनमम स्वीकार्योः

मगानन् महायोर पत्ने वैतरसेना प्रचारनुं भीशन स्थापनार था भाजायेँ सहागव छे. वर्तमान भोसवार समावसांबी बहुषा भोसवाहो आ आचार्य महागवना उपदेशवौ व वैतथमें पानेखा छे

रणप्रमम्दि बचारे बचा था बितवमां बतमान इतिहासकारोमां मतमेत्र हे परन्तु पटर्ड तो निर्दिगत सिख स के मगदान् महातोर पड़ी कालोनी सम्पाना बैनी बनास्नार था प्रथम व बाचार्य वचा हे मूठ रणप्रमर्ग्यास्त्री मानमा बनेड बाचार्यों बचा है पटने संख्तनो निर्णव बड़ो मुक्तेक से बैन मन्द्रोभां तो बीरनिर्वाण संबद् ७ मो उदकेख मठ छ एटक में पण ए व समय खीड़ायों हे

१ का कोचना प्रीचा पादमा क्योन्य हे समें नेटबीन क्यानि पण है क्या "कैन्साहिक्ससोचक" ना प्रथम प्रथम ने प्रयावे कार्यक है ते व प्रमाने क्यारा भड़ी आरोक है

### (६) भी मद्रवाहु स्वामी

तेओ भी पद्मोमत्रपृतिना विषय हता बने बोनीनर्गंग संनद् १७०मां सर्गं धान्या हता तेची बन्तम भून केहबी होता साथे बनेट नियुक्तिमेना बने उनसम्बद्ध स्वेजन्य कर्म हता तेनना कर्म बन्द क्रिक्ट क्रिक्ट कर्म कर्म हता तेनना कर्म बन्द क्रिक्ट क्रिक्ट कर्म बन्दि स्वापना स्वापना साथिने प्रतिकर्मणी हतो बने मेरवहामा साथाओं पग उपनेश बाच्यो हतो.

### (७) भी स्पृत्रमद्रजी

तेको भी संप्रत्मारकामा किया, नद्द केशना मजेकद सफ्टासना पुत्र, केशामेरवाना प्रतिवोचक सन्म पद्ध समय चारित्रमारी हवा मदर्बद्धना अनिवस राजाओंने प्रतिवोच करनार सने सीय समाद् चन्त्रग्राप्तने मितिशोच प्याही कैनसमेंनी उपसंक बनावनार सने तेमना द्वारा कैनसमा स्वार कैनसमा तेमा ह्वारा कैनसमान तेमा ह्वा कैरिनार्गण सन्द २१५मां तेमनी स्वर्यवाह सनो.

#### (८) भार्ष महागिरि भने भार्ष सहस्तिवरि

ल्युक्स्प्रसीनी पारे वर्ष करने व्याचार वया है काय महागिरीसी वित्रवलनी सुक्त्य करता है। तेनी परत बायों करे महापेनीकर हता. वार्य हुएरिक्मृशिनीना उपदेशकों कदिरना मंत्रा पेन्नगीन इस्ता करते हुएरिक्मृशिनीना उपदेशकों कदिरना मंत्रा पेन्नगीना उपदेशकों केना पूने वर्षीकर वार्य कर करते करा है कराने व्याचित उपदेशकों केना पूने वर्षीकर वार्य महार्थित परिवर्ण मंद्रिक परिवर्ण कराने वर्षीकर में मिला इस्ता कराने वर्षीकर में मिला इस्ता कराने कराने वर्षीकर में मिला कराने कराने

मत्राह् सम्त्रीन्त स्व वेगमां प्रोपणा नगन्यां श्रीनध्यमस्वासीत् मैतिर वयाने पावागदमां थी सम्बर्गनन्तुः हमीहरादमां श्री पार्श्वतिनतुः हमोहिताहां व्यस्तावनुः पृष्टिसमां होदीदनगरमां स्रो शुचर्वनावनु प्रायमां देवपत्तन (प्रयमाणान्य) मा... विन्तुः

सिन्त्वरेग्रामी ६ काल्या प्राप्ती और व नो हेल्ला । यापुर्वलाह करे के के का लाल परिच्या के का लाल माँचु कोई वाँड क्लिप्ट प्रदेश हक्के होता है। युग्ताल बोक्सेए क्लेक्स के क्लिप्टिंग होती कालु का है।

इंदरसहमां शांक्षित्सन्तु, एम का क्यां स्थाने जिनमंदिर कंगाच्यां राजाप सिद्धिनिदि सीयंतिगिरि (समेतिक्सर हते ?) भीशंखेल्यर मी, नदीप (निदिया) झाझप्यधारक (कामणवाशानुं प्रसिद महामीर लामोनु मदिर) भादि स्वानेना सम काडी सपपति वया करे राज्याना पण काली हती. "
ध्यार सम्प्रतिना भमगुरु काल सुहस्तिन्त्रि सो वर्षु लागुष्य पाळी बेरिन्त्रिण संचत् २९१मी स्पर्मे पपार्या करे राजा २९३मां स्वर्गे गया सम्प्रतिक्ष जनभमनो लुब प्रचार कर्योष्ठे ट्रांडरामरपानना कर्या कर्ने छ छ छ के कामक्रमेर्एवर्तनु शिक्षर के से समुद्र मध्या १३६५ पूर उच्च छे तेनी उपर एक प्राचीन सुंदर जिनमंत्रिर लोसु का मंदिर ए बल्तनु छे के स्थार मेय समाद कर्याक्रमे संचव सम्प्रति सप्तिमा सावार कर्याक्रमे स्वर्थर स्वर्थ होना स्वर्थर कर्या स्वर्थन स्वर्थ स्वर्थर स्वर्थ होना स्वर्थर स्वर्थ होना स्वर्थर स्वर्थ होना स्वर्थ सुरक्षित छ ।

---(टॅाइराबस्वान, हिन्दी, मा०१, सं०२ वा०२६ ए० ७२१ मी ७२३)

पाटक्षिपुरुमां (पटणामां) जरोकतो पुत्र दशस्य (पुण्यस्य) राजा क्यो तेनी पक्षी इदरव (पुरुगमेमां परे बृहर्सय क्यो छे ) गारीप बेडो था को सजायो बीट भर्मी हता इदरको तेना वेनाविपान पुरुपमित्रे गारी गारी पोताना ठावे करी कने बीसनिर्वाण संवद् १०४मां ए पाटक्रिपुरुनो राजा बच्चो

# ९ सस्यव समिविषद

कार्यमुहारिजम्दिकानी पार व्या की कापायों क्या छे तेमणे उद्यक्तिर उपर कोहबार स्थिनकते बाप कर्यों हुतो होग्री निर्धेन्द्रगच्छनु नाम कौटीक्जाच्छ पन्यु का कापार्यना समयमां प्रसिक्त महानेदराहन सारवेस थयेछी छे

विशासना गण्याणा सम्यन पुरम प्रवान-मेसीकेट सहाराजा चेटक, अजावज्ञू-केण्यक सायेना युरमा मसमा प्रजी तेनी पुत्र बोमनराय पोताना समुर कर्मिनाविपाँत सुस्रोजन पाते जाय है को प्रजी सामान स्वान कर्मिनाविपाँत सुस्रोजन पाते जाय है को प्रजी स्वानी म स्वान करें है घोमनराय पोताना स्थिती म कक पत्र बेनपर्मी हतो प्रवे कर्मिन देश स्वान कर्मिन होती पात्रीय केंद्रे, विश्व स्वान कर्मिन हिन्दे कर्मिन सिंद्र पंदराय कर्मिन प्रविचित्र वर्मा के सम्प्रकार स्वान र १९९ मां कर्मिन गारीय केंद्रे, विद्यापना समयमा पारस्रपुत्रमां आद्यान नेद्र गारी उपर हमा ए महास्रोमी क्षेत्र लग्ना हत्ये. केंद्रे क्षेत्र उपर क्यार्ट क्रा कर्मिन तानक कर्मु कर्म क्ष्मारिंगिरि पर्वत प्रपर समय समार्ट केंद्रिक स्वान क्ष्माकेस जिनमंदिर तोडी तेमांनी आदिनाय मगवाननी सुवर्ण मतियाने पारस्रपुत्र वन्नती गयो

<sup>ी</sup> रापलच्छ पशक्ती औ, बे, को, हेरस्क

<sup>चे</sup>"राप प्रज्ञी हेनो श्रीजी पेडोप क्षेत्रराज कर्किंगतो राजा बन्यो, बीर्गतर्जाग संग्रह २२७ माँ पनो रा गानिपेक बयो. एना समयमा प्रसिद्ध मौत्ये समाद अञ्चाके कालिंग छपर अवार्ड करी क्लिंगने मगरने सावारामी बनाओं

धेमराज पड़ी एतो पुत्र सुद्रशाल ककिंगाभिपति सबो. ते परम **वैतस्मी ह**तो. तेमे #मारगिरि जने #मारगिरी पर्वन उपर भगगोनं रहेना सारे ११ गुष्ताओं ननारी, बीरनिर्वाग **एक्ट्र १० मां तेमी पड़ी तेनो एउ फ्रिक्सराज फर्सियनी गाडीप बेग्ने** ते परम बोतरागीपास**रू** क्ते निम बोली नक हतो. मिक्लुराजनां क्या नामी इतां मिक्सान, महामेघवाइन सर्व स्वारकेट

मिभराज व्यक्तिसब पराज्याँ। धने बीर परंप हतो. तेये पोतानी प्रवड सेनावी विजवमात्रा आरंगी. मनवनरेस पुप्पतिकरे पुढमाँ इसुरी हैने पोलानी आज्य मनारी करे मंदराज के आदिनाय मञ्जनी भित्रमा कर्तिम रोष्टमाची चरादी साध्यो इता ए सुवर्ष भित्रमा पाणी कर्तिमानी सम्बंदी, अने हमार्रागरिएवँद वपर नवीन महिर वैचावी मसिद्ध खेवाँवराचार्य सुमदिवद्ध धरिनी पासे तेनी प्रतिमा करानी

भाग महागिरि जने भाग सहरितमांश्वीना संगमनी बागाउपीन संगैकर तन्कळ नडयो हती. ते बन्दते क्या बागी साथ महास्माओ त्यां अनुरात बसी त्यों मिया वा हता । य दक्काळना प्रभावयी न्यागदान शीन नत बत बोड क्रांब्रेगाविपति स्तारवेने प्रसिद्ध प्रसिद्ध बैनस्वविरोने क्रमारीपर्वत उपर पड़न कर्या, क्षमां भार्य श्रहामिरियानी परपराना आर्यवकिस्सह, वोधिसींग, देवाचार्य वर्मसेना वास. तरला वार्स क्यों बसो सावलो. तेस व वार्स सरिवत अने सप्रतिबद तवा ैनमस्पाति **ैक्यामानार्यं** कोरे तल सो त्यांशरकत्यां साधुमा एकत्र वना इसा. सामा पोइसी प्रमुख कासो साजीमो मात्री इता असिंगराज, भिद्युराज, सीर्वद, वूर्णक, सेसक कोर सातसो प्रभगोतासको अने कार्र्डभवद्वाराणी पूर्णभिवा न्याद साठसो अस्योतासका-न्यानिकामो पकान का हती

कर्किमाञ्जनी विकतिको भनेक सामुक्तो भने साध्योको मनम मधुरा भंग मार्ख देशोमाँ रामानी विवसिधी धर्मप्रवार मार्र सीड्स्या बने कामशित पूर्वकरोद बागमना संबद्ध कर्मा क्षेत्र बन्नेस रहिवालनो क्या सम्बद्ध बर्चा. नात्री रीते न्य राजा द्वारपार्गीनो संरक्षक वन्त्रो.

तत्वार्वसूत्र सभावनक कर्ता. श्रेष्ट विकालकी चोची तत्तानिष्टमा सार्व अस्तारकी भागसम्बद्धि आवि प्रांचतो जररमप्रयोग स्वतिना

१ राजरणासुक्ता कर्या, श्रीवन्त्रियं चका १६ मा सर्गः

भा महामतापी, परम जैनावमी राजा स्वारंक बीतिन्तांग संबद् १३० पछी रुपों गयो. निक्कत्वत पत्नी तेनो पुत्र बक्कराच कर्षिमनो राजा बयो ते पण परम जैनावमी ज हवा ते पीर निक्षण संबद् १६२मां स्वर्गे गयो तेनी प्रक्री तेनो पुत्र बिद्दुहराय कर्ष्टिमराज बन्यो ते पण परम जैतवमी हतो क्षेत्रे तैन साबुकोनो परम मक्त हतो. ते वीतनिर्याग संबद् १९५मां स्वर्गे गया ै

# कासिकाभार्य

भा नात्मा बार भावायाँ बया छे समाबी धार्टी तो गर्दैनिक्कोन्छेन्द्र भने संबरसर्ग पांचमनी इती ते पोक्सी करनार काकिकानार्यनो संबंध बणायु हुं विशेष माटे इतिहासप्रेमी सुनिसब तो कम्पाप्यविक्यमी क्षिमन 'आर्थकाक्क' जुमो

काकिकवार्य पार(वास नगरना रांचा पीसिंहरना पुत्र भने मरुवना राजा बसिंमिय मानुमित्रना मामा बना हता कािकड़ावार्य वैनाचर्य ग्राणाकरमृश्चिना उपनेशाबी वैना दौष्टा भीषी हती. तेमनी साये पमनी भीष सहस्वतीए पण दौष्टा भीषी हती दौष्टा भीषा प्रमी इंड समयां व काकिक कािकड़ावार्य वन छे, जल बिहार करता उक्रमीनी आहे छे त्यां पमनी वर्षेत सम्मान कािकड़ावार्य कर छे, जल बिहार करां उक्रमीनी साथीन उक्रमीनी गरिकड़ावार्य कर कर कािकड़ावार्य तेने छोड़ावार काम प्रमान कर छ पण दुर राजा नर्दिकड़ावार करान्द्र हता कर्में कर छ पण दुर राजा नर्दिकड़ावार करान कर छ पण दुर राजा नर्दिकड़ावार करान कर छ एण दुर राजा पर्दे समान हता करां पर देशां ९६ सहिया पाराकोंन एक करें है हता उपराय करान कर छ एण दुर राजा पाराकोंन एक करें हित्त उपराय करान कर छ एण दुर कां राजा करान कर छ हता है हता उपराय करान कर छ हता है हता उपराय करान हता है हता उपराय करान है हता उपराय है है हता उपराय है है हता उपराय है है हता है है हता उपराय है हता है है हता है है है हता है है हता है हता है है हता है है हता

क्ष्मील-मानुमित काचार्य महाराजना उपदेशकी जैनाममें खीतारे छे राजाना आन्यक्षी धापार्य महाराज महज्जां (उज्जीवनी क्या कहे छ) खतुनीत रामा छे परस्तु मर्मानी लटपटयो सीची विदार करी दिव्यानां मतिष्ठानसुरामी रहे छ व्यक्ति राजा बाजार्यना उपदेशाची बाजधीं, हैमनो स्च कन के कल साहरवा छुटि पायनमुं बार्षिक पर्य राजाना वादि आन्यक्षी खनुकीत दिवसे करपनुं नहीं बाब छे के प्रचा बादायि बाक छे पंजाबनी माननारण्यका स्थापक आज करपनुं नहीं वाद छे

कांकिकापार्य बस्पर सुग-मनतक पुरव धवा छ तेमले राज्यकांति करवा साथे पमकांति पण करी वस्त्रिय-माजुषियपो अते प्रतिस्क्रमुरता सारावादनमें तम व रिप्तना शासिकांने प्रतिबोधी वैनकांनी उपदेश साची हुउते. तेमो बीतनियोग संतर् १६ स्मानममा स्वर्गे गया र

<sup>)</sup> दिसदेत वेरारकीमा जावारे, केवक सुविराज भी कम्यान विजयतीना केनना वालारे. २ दिशेर करे अवस्वस्थान समो

### मार्थ सपटाचार्य

भार्य सरायवार्वथी आरिकावार्वना माणेज कसीम को मानुमित्रना समयानी महत्रमां वस्य हता. तेमये वीदोन बाहमां भीती त्यांनु प्रसिद्ध स्वयानकेच सीवें नैनलंपन तावे करास्युं हुई तेमले गुडणसङ्क्ष्यां स्थलो उच्चव निवायी हुने धने त्यांना बीदमादि हुनुकर्तने बीटीने त्यांना सन्दर्भ प्रतिकोष की बैनकर्यी करायो

प ब समयमां पाटप्रिकृतमां द्वांग्यंकाना राज्या बाहब-चेबस्यति इतो तेणे व्यवस्थाना क्षेत्रसाथी एको हुन्या क्यों हतो के जैन सासुको राज्याने प्रणाम को लने दांक वर्षान्त्रसाय स्वसिद्धांत कोडी है. से आई निष्ट करे-राज्याचा निष्ट माने-देशने प्रणादकारी साजा वही. ब्याबी जैन-मानो स्वस्थान्य कर महाविष्याचित्र स्वयदायार्थिन सरपत्री बोक्सम्य भावार्थे राज्याने प्रतान प्रशासने साम क्या सामार्थेन मान क्या सामार्थेन सामा

## पादस्मिसस्र

मा सहान् विवासित बने प्रमावक भाषार्थ पता छ हेमने पाटब्लेकुका राजा हुवंहने प्रतिकोषी कैनवर्गी वनाम्यो हम व मानस्टेटमा राजकुन्याराजमे वपदेव आपी कैनवर्गी वनाके छे इन्न्याश करे तेती सम्य बायार्थ महाराज उपर ब्लियन क्यूरमा स्वास्त्री, आवार्त श्री क्या वस्त्र (वा छो अवस्यो महस्त्रोध स्वयंक्ष उपरव हेमने प्रतिकार्यमा सारवार्य स्वयं महिल्या महस्त्रीय स्वयं वा उपर्य महिल्या महार्याची कावार्य भीना न्यान्यो शहुक्यको छन्त्रीमा पाइस्त्रिम्पूर बहास्यु के सरवार पहिल्याचा कोवार्य छे वा समुक्त करेन केरिकेय बनास्यु कर्न पहिल्यास्त्रीमो प्रतिमा कावार्य सहस्त्री क्यान्या छे इतिहास्त्रीय आवार्य सहस्त्र करेनकोमा, निर्माणकृतिका, प्रशासकाय बादि प्रयो बनास्या छे इतिहास्त्री आवार्य सहस्त्राम्यो कन पहिल्यास्त्र काव्या सम्बन्धन छे होनो सरिमकोक्ता पांचयो सहस्त्रीय कर्न

#### सिद्धसेन दिवाकर

भा इदवादिस्त्रिता शिष्य बने जहान्यापी राज निरमता प्रित्तेषक भरीगुरू हहा. एक्ले बंगासन्य इम्बेरपुरता राजा देववासमे. महिवाभी केन कगम्यो हहो. व्यवार्थभए अवस्य पर्यक्रावना प्रदेश के ग्राजनेय दवाबी हते तने वहस कारी हती. प्रका बंगायिकित रची बने पड़ी अव्यादन

अनास्त्रवरित्र जने च्युविंचिक्रसम्ब.

· terç

र स्तोत्र रच्चे बेना पंदरमा अप्रेके महदेवबोनु अमि प्राट्ये अमे पार्ग्वविमनी प्रक्षिमा प्रगट बई संस्कृत भने प्राइतकान वह विद्यास हतुं देमणे समस्त भागमोने संस्कृतमाँ करवानो संकृत्य ने "ननोऽर्वतसिद्धापार्योगाप्यायसर्वसाञ्चन्य " प्रथम बन्धस्युं थाना प्रायम्बिकरूपे वीतनिकसने

नोपी बैन क्वाम्मो. राजा बीरविकाने बैनपर्न स्वीकारी सिद्धाचस्त्रजीनो संघ काढघो, मरुपना गरकोप तीर्वनो जीलोद्धार कर्यो चने ओकारनगरमां विश्वास जिनमंदिर वंभागी नैन तनी सुब प्रसारना करी. तेमो विकासनी प्रथम शतान्दिना सहान् आधार्य हता. तेमो. बैन न्यायना । सृष्य छे तेमणे सन्मतितर्क, न्यायात्रतार, हार्त्रिक्षिकासी, कृत्याणमंदिरस्तोत्र भावि मंत्रो बनास्या छे ) भी दक्षिणमां सर्वे पभार्या निश्चीयबुर्जिना उल्लेख प्रमाणे तो सिद्धहेन दिवाकरे बैनागमी उपर विकामाप्य रक्त इसे सिद्धसेन दिवाकरनी सर्वद्रपुत्र दरीकेनी जबरी स्याति छे

### (१३) भी वजस्वामी

मानात् वज्ञस्त्रामीतो कत्म बाबधी १९६७ वर्ष पूर्वे मास्त्र देशमां सुम्बदन गाममां धयो ो देमनी मादार्च नाम मुर्नदा अने पितार्चु माम घनगिरि हुई, मुनन्दा गर्मिणी हुती त्यारे गिरिए सिंहगिरीस्टि नामना प्रसिद्ध कैन्यवार्यना उपदेशकी मागवती वीद्या स्प्रेपी, पुत्र करम मैं माता पुत्रने वनिगरिने बहोरानी दे छे वज दुंड समयमां वैनागमनो हाता वने छे वने ्चिमी उप्परे साम्मती दीवा हमें छे छुद सने उम्मस्स चारिकना भारक बनीने सनेक सम्बन्धा प्रे छे तेमना समकर्मा बारावर्षी सर्वेक्ट हुकाळ पढे छे ते बसते उच्चापकमा संक्ले दक्षिणमां वर्ष संप-ऐवा बबावे छे, वने स्वांना (पुरीना) रावाने पण मनिवोधी वैनवर्मी बनावे पुरीनो राजा परम बीड्बर्मी इतो. पर्युक्तमा दिवसीमां झुड पुष्प जिनवरण उपर पदावना **गै मक्**र्ता कप्रत्यामी से मिम्न दूर करे छे

चारी स रीते शर्नुजय तीर्पनी उद्धार पण तेमोभीना हाये व बाय छे. पांचमा चारामां सीबो नम बीर्णीदार का कापार्य महाराजे कराम्यों छे तीर्बरशक देवनो उपत्रव टाळी महामहेनत कने क पुरुषार्व दासरी भावबद्याद सारा भीजोद्धार कराज्यों 😉 तेमी विक्रम र्सक्द ११२मा र्गनास पान्य

# (१४) वज्रसेनसरि

वैमनी पटि बजरोनस्र ियमा छे तेमणे सोपारकमा जिनवृत्त बेटीना पुना इसमांबी बबान्धुं भने ठेना चार पुत्री नानेन्द्र, बन्द्र, निवाच भने विधासाविने कुटुम्ब सक्रित म्बा व्यापी का कोर महान काचार्य क्या के कने हैमना नामकी चार गच्छो प्रसिद्ध शवा के को विकासनी कोओ शासाब्दि—वीरमिकाँग सबद ६२०माँ स्वर्ग पाम्या

#### मछवादी

ना शास्त्रा का वाषायों नया छे (१) प्रशिक्ष वैद्यवादि विनेदा को इत्र्यस्तरप्रकरण रचित्रा (२) क्षुप्रमीक्त्य न्यासिन्दु उपर टिप्पण कर्ता को (६) वेसनी ब्रायशक्ति गरीस महायास्य वद्याके करी के ठै

#### भी दरिग्रस्परि

भेतदुब्दोरसाम ने भैक्सनी ध्यी ध्वान्योमां नरेल हे ए राजने इस्पृत्वद्रियोध्य पृष्ठियोग करी कैतपर्यी बनाव्यो हो। नेया प्रकलकर गुजार निम्माच्यां की प्रवृत्तवेशतीञ्च मोर्ड इंदिर बनाव्युं (कक्षणी बहुँ) स्वान्योमां वा स्ववर्ष सहाराज बया हे

#### (२) यानतुंगय्रि

क्य भावार्य मध्यामरतोजना कर्य भने वासनगरीना वह मोक्यदेवना वर्मीप्यदेवक हता. इस मोक्यदेवनी सम्पन्न परितो हुई, मृत्यू क्य वाल बहु विवाल हता. तेमी महाक्ष्मी क्ष्मे वरीयत हता. तैमनी शामे मणामरतोज क्यानी तैमले राज्यान बहु पर्यावण व्याह्मची हतो क्ष्म वैत्यप्येनी सूत्र मामान मेक्स्मा हता. (विशेष माने क्षम्य भा महान् भावार्य बया. (विशेष माने मनाक्ष्मित हुवी.)

#### षपमहीसूरि

ना पंपाल देशना प्रवारी खांत्रसास श्री सुरपाछना पुत्र हवा धने तेमणे बहुन मानी
उम्में मोत्रगच्यन प्रवारी वाचार्य श्री सिद्धसेन पासे ८००मां दीहा। छीपी धने ८११मां
कंचार्यत्रप्र पाम्य तेलो निरंतर १००० हवार छोक इंतरप करवा तेमणे गोपिगरिना प्रसिद्ध
बामरानाने न्ययेशीने वैनम्बर्गी बनान्यो हुनो राजाए स्रिशीना उपदेशको बावकनां कामैवार
व्य खेलां धने गोपिगरिता १०१ सहस्रमाण विनर्मदिर बनान्ये तेमां १८ मार्समाण सुवर्णनी
भी वीर्त्यत्वनी मित्रिया करी ध्यावार्यत्रमाण कर्मावरीना धर्मराज्ञमे एक्ष्यवेशो खेन बनान्यो
धने बीजवादि वर्षनाकुंत्रस्ते हुन्यो, छोश राजाए तेमने 'बादिकुंत्ररक्षिता'त्र विकल्प आर्थ
काच्याद्याव के ब धर्मराजनी समानो विद्वान पंत्रत होते तेणे गीडवथ जने महामदिनाय
काच्यादि बचनपर्यम्पिते को बमराजने जमर बनान्या छे छन्नणावरिना छेनापितेन प्रतिज्ञोणौ
धनार्यत बहुरावे तेने मानवती बीला आर्थ हुनी वचनमित्रस्त्रीम सुपुरा, मेडिसा, अणारिखपुर
गोपिगिरि, स्वारक्तापुर धार्यमां प्रतिद्वाणो करी छे

भाषार्य महाराबना उपदेशको धामराबाप सिद्धाचसमी धने गिरनारजीनो संघ कारचे मिरनारजीनो संघ कारचे मिरनार तीर्ब उपर दिरावरे स्वाडो करसा हवा ते परनो इक ठरन रह की प तीर्ब स्वरंत्र श्वेतांची कनायु. संघर्षहत प्रमासमा चंत्रप्रयुने बदन करवा पण राजा गत्रो हतो बाक्परिसाकने वर्षप्रसासमे बैनकमी कनायो हतो वि.सं ८ मां भारत्या हादि जीवे बाज्यप्रक्षेत्रो जन्म धने ८९६मां बाज्यपर्यक्षेत्रो स्वरंगस्य बजी बाक्पर्यक्षेत्रो स्वरंगस्य वर्षे

न्यामराव पक्ष तेनो पौत्र योजादेव गारीय केठे. ते पण विनवर्गी हतो. वयमहौत्य्विका गुरुवर्ष भीनसम्बद्धिए तेने उपदेश भाषी भाषकनी क्रतो उचरान्यां हती तेणे मधुरा शतुंत्रय कोरे तीर्थोनी साथ करी हती

#### शीसग्रमदार

गृक्षियर बनसम्बन्धा रखक कने वर्षमुक्त क्षीक्ष्युणसूरियोच्या उपवेद्यायी पारण वि सं ८०२मां वस्या पद्मी क्षेत्रे पेपाससा पार्षनामनुं सुदर विवनमंदिर बनाम्युः केनो मंत्री चांचा पण विन इत्रो. सवाले वैनक्ष्मी उपर प्रेम हत्रो.

#### **पं**रमूरि

्रव्यक्तो राजा वासुंडरेव तेमनो परम मक हतो. व्यावार्ष महाराज महान् विदान क्रमे वनेक विधाना वारक हता तेजो वि सं ९९१मां वया

भ समस्यानों एक देश्व पत्ती हुई, केना वंतनो-पुत्ती वैजवर्स पानता करे केनी वंधपरंपरामां कर्माकाइ वचा. तेनवे समुख्य तीर्मानो सहार करान्यो. तिहोत वरिषय साम्रे सुखी 'कर्माचार

# प्रापर्य

तिलो गुक्तराला राजा मीम बागावस्थाना मामा कर्न प्रसिद्ध कैनावार्य की होग्यावार्यकोना सिम्म वाम हे स्ताव्यं मोमदेवला सेनावेपारेत संध्यानिहत्य पुत्र कता हता. वान्यावरणामी होगायाचि पासे बौध्या कर्ष हेड समस्यां व तेको प्रकार पण्डित वया कन्तुकले रोकाया प्रित्तावलो प्रमान गुज्यावर्यक मोमदेव स्वर प्रण्या प्रस्थाना प्रसिद्ध मोकावि गुज्यारक्ती समानुं एकवार क्याना कर्तु हाँ, एगो सुर, बजाव स्त्राव्यं ज कार्या रक्त्या हता तेनाची विद्याची व्यवस्थित मोके तेनावे वारानारीमां क्षान्यना (वो एग तेनावे कैनवर्यने) प्रमान पावची. महानंत्री विद्याचे कानुकां विज्ञास्थार कैनवर्यरा क्षेत्रस्था

ते बसते प्रदेशपृत्तिका वातन्त्रतीना सर्वदेशना पुत्र चोतमाने दोखा आयो तेवी भावनामां कैनायापुर्वानो विवाद सन्पाद्य मोकदाबदारा पत्र क्याची हतो ते स्पूत्रचे सोक्याची, तेवता बस्तरमां सोमामाचीर करे ब्याव्यम अनुपाद्य करीर मध्य विद्यानी क्या के विकानो व्याचारण क्याप्यका क्या सहार अवार्ष क्या

(२५) नरसिंहसरि

बा बैनशाबना पारवामी कने महाविद्यान् हुए। तेमणे नराहिंदुपरार्था नक्षने उपयेश काणी मांसाहा केवान्यों कोच्या राजकुको प्रतिकाश करी कैनशानी कालो करे ते संकाशी हासुप्रकृपरार्थे प्रतिकाशी दाशा पारं, पारक्रको ते सहनाही कथा। तेमणे विश्वपेशने वादमां हुएको नामकरार्थि वेतिकोशा क्षमाणी दारार्थ्य तेको विकासी बसाधे कराविषया साम्य कामर्थे हुए।

#### किमे**जस्म**रि

भा ग्रमाण्डीम बीमममदेवस्त्री-रिज्य भनितरीक्स्मिमा शिल इता भारानी ग्रुजराण तेम्को परम मक इतो, तेमो १ ५०मी विश्वमात इता.

**जि**मवस्त्रमस्**रि** 

भारानो राजा मरजर तेमने बहुमानमी ध्विजी बोद्यो

(१२) मधुम्नसृरि

तेपाटच राजा भन्छ (काइराज)ना प्रतिनोजक का सामाजे राजानी समाजी त्रियाकरी कारीने बॉरजी होते. तेको सप्राद्रण स्नि, निब्रहणनिति चार्य राजाओप प्रतिनोजक होता का मामना स्नैजा पण भाषाओं बचा के मेंबारराज-प्रतिनोजक चा च स्वाचार्य के के बीजर एगो हजी हूं निर्वेत को तक्यों करी.

#### (३८) देवसरि

मानये हाउसला समा कर्णीसहरे प्रतिकोध क्वी हतो। भने ते राजाए तेमने "रूपमी प् मिरुद क्युं हतुं. १००२मा माळवामां पोरुस्ट्रस्योमे प्रतिकोधी तेमणे पोरवाड जैन कन्यस्या हता

### बादिवेवास श्राम्बिस्रि

चेड्डूकना बारायरीयराण्या श्रीविषयसिंद्रहृतिमा श्रिय्य वा वावार्थे प्रतिस्त कैन क्ष्में कमपाकसी प्रेरणांची वाताना प्रतिक राजा प्रोक्षनी समामी बहुने सुरत प्रमान पाइयो हतो व्यन्ने प्रतिकोने बीला ह्या पीयरेक बाजावकी पण ते वावायकीने वर्णु मान वापती. उद्यग्यस्तरस्त्र वृत्य प्यावपुक मोनी पृहर्शको तेमने रही हैं तेमणे ७०० भीमाक्ष्मे कुटुत्वाने वित क्याप्या वृद्धा सोने तेमनी वार्याक्रको सुशो वह "वार्वितेतास्त्र" वित्य व्याय सुद्धा तेकी प्रवासिक्षम् को प्रतत् निवासिक ह्या भीमरावनी समामा पण तेमने "क्रिक्ष्म्" को "वार्विक्षमर्थिं दे विक्रम वार्यामा वास्य ह्या गुवासिक मीनदेव कमे माक्ष्माचेया मोवदेव वर्षे तेमना तरक वहु व समाना वाने माक्ष्मा हता तेमणे पराहमा चौहाणोंने प्रतिकोची वैत वयस्या हया विक्रमती वर्गीमारामी एतावित्रा जा महान् वाचार्थ १०६६मा वर्गी पत्या

# **पक्रप**रसूरि

तैमणे चारसो पंदर राजकुमारोमे प्रतिबोध भान्यो (तो तेमो १११७मां बना

# मस्रपारी अमयदेषसूरि

प्रमाणना राजा कार्यिवे भाषायमीला त्याग तर क्ले तम्म्य चारित्रमी प्रसास वा तेस्से स्वयारिंगें ने निकर तर्युं इत तेमने विकास विदार करी कुत्याकली तीर्यनी यात्रा करी हती. त्यांची तो अस्मानती तरक प्रवास करी कारावरींमी १० माईक उत्तर दूर इक्कपुर-एक च्युरमा राजा एकच सीपाकने प्रशिक्षणी प्रकाशिति तीर्यं त्याया, क्ले व्यक्तिमानी ११ माइक दूर आहेक लीपुर (वीरपुर) मां बेटरिय पार्यनावर्त्तानी प्रतिद्या कराणी इती. या राजा एरस वित्वसी को हती हती को ते तो तो किन्तर्वार एक वेपायु हता या गीर्य कार्य पर वित्वसी छ प्रवासीरि तीर्यं कराणी विवास के तेना स्कृतावर शासकीया पार्यनावर्षी छ प्र संवत् १९६१ सुची नेतिकारीम तावामी इती. इत्तर्वार वाच्यानी हती छ एरस प्रमाणकानी वा वेपावरी छ वेपास कराणी वाच्यानी स्वास कराणी कराणी स्वास कराणी वा वेपावरी छ वा वाच्यानी स्वास मान्य विवास कराणी वा वेपावरी हता.

### मसभारी भी देवचंद्रपृरि

सकतारे भी अमयदेवसूरिता राज्य कने विदायाबदयक उपर २८ इवार कोटनी टीकान रकतार का भावार्य इसा तेथी प्रमार बात्री कम महान् बच्च इता अवसरेता राजा अवसिंद तेमनुं स्थान्यान स्रोमञ्जा बता. भूबनपास राजाए तेमना उपदेशाची बैनसंदिरतो पूजा करनापणेका इन स्थान कर्या हता. सोरामूनो हासेनााह पण तेमनी नाम हतो. शाकेमरीना राजा पूरवीहाजे तेमना उपनेपायी बनवर्स स्वीकारों हतो क्षेत्र रायांमीहसाँ क्षेत्रमहिद्द बनायूं हतुं, क्षेत्र तेम्य उपन सोन्यतु रिपनर (हर्षु) बनायु हतुं. तेमन्य स्था समये अबसेस्तो राजा अवसिंसहाज रीमनी स्थायान यामनों बाजो हतो. अजसेरता राजा उपर तेमनो बक्तो समान हत्ते. तेमो १९६७माँ पिपनात हना विवराज बनसिंसु पण्यतेमनु स्थाप्तवान सम्यत्वना सामन्यता वैसने क्ष्मेक सम्बन्धा मे

# **ममरचंद्रमृ**रि

तेओ प्रसर बारी हता. सिंहराज बनासहती समामां एक बारी साथे बंध मेळववाची सिंहराजे तेमने ' मिंहरियुक्त'नु मानवेनु विकर जानु हुई, तेमने सिंहरियुक्त 'न बनाम्यों हे

# बादी भी दबसूरि

था भावार्य प्रस्त नगायिक जने सार्वेक-सिरोमांग हता तेमये स्यादावरस्ताकर नामनो
८० दक्षाः कीकनो त्यायनो महान् प्रव नयप्यो छे तेमने नायपुरना राजा मास्वादनने
तपदेश थ्यापी बनवमनी ध्युनारी नयप्यो होनो गूढिएया स्वयाय अवस्तिनो सम्प्रानी दिगायतो
होनी दुप्रदर्वदेन यहपा हिरागी जय नेव्यथ्यो होने सिद्धान वस्तिहित्ती सम्प्रानी नेव्यक्ति
कोनो जाती व ति वीरायाय पंपापनानी सीत्य्य प्रकारत भावाय वस्त्र है तेमने सिद्धान्त
वस्तिहिती सम्प्रानी सीव्यवस्त्र वादाने जोग्ली होने तिथी सिद्धान्ति केवले 'बादिसिंस' 'त्रेत्र
विद्याद्व हत् तेम व कम्प्रकृति नामना दिग्धगावायने पत्र तेमये बत्त्यां राज्यसमार्गा
वीर्यो हते। सिद्धान वस्तिहित्ती नेवृत्तान सावनो, था बारती सद्दाना महान् व्यवक्रये
११९० मां बता ने

### कविरायसंब भी देवयन्त्रावायती

जैनपानय इनिहासनों क गर्द किया भारतया प्रामक्षोक हनिहासमां की हेमचन्द्राचार्यकों नाम गान इतिमाना चारती बादक महापित हो। समाहना नाचन प्रतिसार्धपत्र चले। महान् विधानो, बारियों को ता प्रानित्रमां की हेमचन्द्राचान्त त्यान पर्दी का नावेतु को गोहन क्षेत्र है हो। हो हेसच त्याववित्रं कार्यों का स्वाप्त का प्रान्त हो। तेसनी प्रतिश्चान्त में प्रतिमा चान वत्र वेत्यन सर्वेद व्याप्ता गूर्वती बादक चन्द्रामा मार्ग रही हो तेसनी प्रतिश्व रिव्योंना के महान् प्रची साथा हा तेसी संपत्र मारत सर्वेद चान प्रतिवासन हो

संगरम् संगानिता राजन पर याण् याण परिवर्ग को उपसंग्रे काचा है को है है सबसे विकास मंग्री अनेक प्रभाविक जावारों बचा है असे हैं वरिवर्श को उससंग्रे हेन्द्री हुए कर्या है बारा वे वे प्रमानक व्यवार्य महाराजी बचा छे तेमां श्री हेमक्यावार्यकी महाराज व्यवस्थाने छे कैनवासन-रक्क रुक्ति तेनोमीन् वे व्यवस्था हान परावसी कर्यों छे ते व्यवस्थान के व्या महारायी महारा व्यासन मनाराज, शासन संरक्षक, पुरस्पर वर्षानवाकी, पूरोण वाहिस्सवित, मकांक नैपायक व्यवसारायों के महान वैवाकरणी के कोई पण प्रकारना सुक्यमां सुक्य करे समर्थेशां समभ पंडितोमां काराये प्रकार तेम के

ष्य महान् प्रतिमाशास्त्र वाचापेदेवनो वन्म वि सं० ११९५मां कार्विक द्वांत्र पूर्णमाने देवते बुंगुकार्मा, दिवा चाचाँग को माता पाहिनीने त्यां वनो हतो, कने तेमनुं माम चाँगदेव हुँ केमने पांत्र वर्षना तम्म एउठे के वि सं ११५०मां बस्पादमां देखा धीनी, कार्य पुर्वक मनो कार्य संकार कहा के तेमनी कार्यद्रीय सरकार्यां — महाणाशिक कहा तेम प्रदापे दुंक समकार्य के बैनेतर सावोग्ने गम्मीर प्रान तमने प्राप्त कर्षा चीनु उत्तर सावोग्ने गम्मीर प्रान तमने प्राप्त कर्षा चीनु उत्तर सावन्य सावायाल स्थित कर्षा कर्षा स्थाप कर्षा चीन्य कार्य स्थाप कर्षा चीन्य कर्षा व्यवस्थान कर्षा व्यवस्थान कर्षा वर्षा स्थाप वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा तमन्त्र सावस्थान स्थाप सावस्थाप सावस्थान स्थाप वर्षा वर्ष

केशेजी मृन्यातना मतायो ग्रामी सिन्यान व्यक्तियो समान्य देवाची सन्य हा देवणे ग्रामी केन्यांमा सिन्यांगे प्रमाने केन्यांने अप अनुमाने बनायो हां. सिन्यावनी प्रत्या अने प्रामीनावी व्यवस्था सिन्यांगे सिन्यांने केन्यांने अप अनुमाने बनाये हां. सिन्यावनी प्रत्या अने प्रामीनावी व्यवस्थाय सिन्यांगे सिन्यांने प्रत्ये सिन्यांने प्रत्ये प्रत्ये सिन्यांने प्रत्ये प्रत्ये सिन्यांने सिन्यांने प्रत्ये सिन्यांने प्रत्ये सिन्यांने प्रत्ये प्रत्ये सिन्यांने प्रत्ये प्रत्ये सिन्यांने प्रत्ये सिन्यांने प्रत्ये सिन्यांने प्रत्ये सिन्यांने सिन्यांने प्रत्ये सिन्यांने सिन्यंने सिन्यांने सिन्या

देमपेद्राचार्ये यक प्राप्तकार्यक पुरुप हता तेनी ते प्रय देसपुत करेबान छे तेनता प्रमान बादी देनस्परि र नप्रमान्त्री शानचंत्रस्परि गुणचंत्रस्परि, शहेनस्परि, करेबानस्परि बादि प्रशासिक बापानी क्या है

#### रामचंद्रस्र

तेवले एक गुरूती व्यक्तक बलेक बची कामचा के प्रवेशिक्तावादकार रावकंदर्शियोंने प्रवेदस्थाकर्ता तरीके संवीते के सिवरान तेवले "कविकतारमञ्जा"ते विकर आर्थ इर्छ. तेवले तककाल, साहित्व नाटक व्यक्तकर व्यक्ति विकस वरर द्वीवर प्रयो करायक के

#### क्षक्रमारि

तेको उनकेस मण्डमा देवपुरस्तिन। शिष्य हता सिक्सम बन्ने कुम्प्रस्थाङ तेकने साननी दक्षिण जोता तेमले कमारणकर्ती समार्था केवनासिम्मोने हराज्या हता

#### निकाससी

तेमले इजारो शबपुरोने प्रतिकारी कैन करास्या इद्या तेमली १२११मां कावमेरमां स्वर्णनास वर्मा

#### अमयदेवसूरि

तेको स्वपक्तिमाण्यमा भाषार्थ हता तैयने कार्यानीसने मार्यकोषी वैवस्तेनो बनुसानी बनाप्यो हतो. कार्यामां या बैनापार्थशीय एक विद्यान बाहोन सीचा हतो तेथी समाप्त तैयने "बाहिसींड 'तु विस्त् भास हतुं. बबैदाविकय महाकारण्या स्वस्तिया जा सहस्य आपार्थ तेमसी कर्याप्यानीयाय.

<sup>)</sup> भी के प्राथमित करीड विशेषी सकता हती एम बहेराम है एम इसकी क्या विहास साहैर कई है के देखें इक मीड नहीं वर्ष है एउटी बार करोब डीच है

#### (४४) भगस्य सुरिजी

महत्याणी क्यो परम तपाली का काचार्यनी यह तपाया क्यो ट्राइट स्थाप जोई महान्तरण निर्मासि केमन वपानु किरत कायु हुई दोखा छोवा पाठी हेमणे आवीवन काविछनी सपायां करो रही. मवान्याद-दिवान्नी रावा हेमना परम त्रक हुवी क्यो समने रावादमाना वावीस दिवाना वादिकाने जोवा हुवा का तमो होगती माफक कावेष रावा हुवा तथी होमने "हीरना नुं निक्द कार्यु हुई. मेवान्ना राववंश कात पम त्यापान्याना आवार्यमु बहु मान कर छ वरण्यान्याना का कार्यक्ष त्राव्याप्त कार्यक्ष त्राव्याप्त कार्यक्ष कार्यक्ष त्राव्याप्त कार्यक्ष कार्यक्ष त्राव्याप्त कार्यक्ष त्राव्याप्त कार्यक्ष त्राव्याप्त कार्यक्ष कार्यक्ष त्राव्याप्त कार्यक्ष कार्यक्ष त्राव्याप्त कार्यक्ष त्राव्याप्त कार्यक्ष त्राव्याप्त कार्यक्ष कार्यक्ष व्याप्त कार्यक्ष कार्यक्ष व्याप्त कार्यक्ष त्राव्याप्त कार्यक्ष व्याप्त कार्यक्ष कार्यक्ष व्याप्त कार्यक्ष व्याप्त कार्यक्ष व्याप्त कार्यक्ष व्याप्त विचानात छ

(४५) देवेन्द्रस्रि

भा भावाये प्रहागत इम्प्रेंग्य धन प्राहित स्टायि धनक प्रभाना रचिता, धन मंदाह मिछ वी केसरी समर्तिह धन तेनी माता राणी जयताहादेवीना प्रतिपाक इता तेमना उपरेश्यो एगी वरणहाए विद्याना किहाना सामग्रीचा पार्थनायमीचुं मंदिर बनाम्यु हे हाँ. यूकाराना रांबा वैर्यवस्थाति तेमना उपर पणी सारी मित्र ही बद्याना धन तथा प्रमान प्

<sup>)</sup> राष्ट्रपानाना इतिहरूको रा च. यारीदगर होराचर आजा तथे छे "देशब्दि की राजी चम्माबेदर्गम वा स्पर्रीहरूको मत्ता वी विद्यात पर इसमाध-मात का महिक वस्त्रवा का. नष्ट ४०३

र प्रकेरमूर्विज्ञा संशास्त्र समाक्ष्र उपर केश प्रथम हुना ए मुद्रे त स्थान्य सम्बद्ध एक करवान सम्बद्ध हु  $\hat{\mathbf{g}}$ 

<sup>&</sup>quot;खाँन थी ण्यस्तियाँ पर्वादातु सहाराजांस्याय सहारात्रांथं थी दुसायी ध्यांसाद स्थारात्रा अस्तिय सम्पत्त स्थारत न्याय्य था था भाषा भाषा स्थारत स्थारा अस्तिय स्थारा स

<sup>—(</sup> धराण्यास्तार कार्याच्य इत " राजदुताल के कतरादुत है । ३४ )

### विजयसेनमृरि

या मानेक्सप्रध्या मान्य व्यापार्य इता तेची गुवास्त्रना यहारामा बीरप्रवसने व्या तेन तेना संतीयस कस्तुपास तेकपासने प्रविभेत्तमार स्थान् वर्षमुक इता वत्त्वपते से सहान् वर्षमुक्तं कृषीं वे तेनु प्रकृत यान् वेकेनस्पृतिने को विश्वयक्तिस्पृतिकों व पटे से

### **प**द्यमममृरि

तेनो विवयकेरस्पृतिनीना किन्य इता. एवा बोरक्यक तेमने बहुमानवी जोता वर्गरामांपुरण कनं कार्रसमितित्य त्योसता का व्यापार्व सहराजे सुक्रतकार्यक्रमी क्याचीने बत्युपक्को कार कारम्यो इतो. क्यापकार संबोधों तेनो करन हता.

वपरिस्त्वरि, अरर्वस्वरि सन्तिव्यति, यावसमञ्जा विन्त्यस्ति पादि वापार्थे बस्तुनास्त्रा एक्सो इता व्यो क्सरत्यर स्वाने एम प्रीक्षेत्र वाप्त्या का वस्त हेरानै को चौरमी सरीमा प्रदान वापार्थे हे

#### **मगर्भद्रस्**रि

तेला महाकवि हता. तेलगां महिल बाध्यमत् को कविकृत्यका झालो आने वैनेदरियां स्था मानते द्रीयर कोसाव के तेलने मृत्यस्त्या सुना विस्ताक्षेत्र ने मृतिकोत् वसावयी हती. तेलो स्वाकवि हता. तेलने अनेक द्वेतर काम्य प्रेची, अने काम्य वरिव्याना संत्री बताव्या के तेलो तेरम्य विकास विकास काम

#### (४६) पर्मपोपसरि

संदर्भारत्य वर्षो पेषद्रद्वपार् मने बांकण्यभारना प्रतियोक्ष्य का भाषार्थ अद्यासका उपयेखनी ८४ विनामीरी मने क्लंब बालमेदार बना हता तेजो एसा प्रसानी, क्लंब जिनाया बार्स्य करे समुल प्रमान्त्र हता तेजो पेरामी संशोधना जानार्य हता

### पर्मपोपस्रि

देवो प्रवृक्षमा श्री बजोनप्रधुनिमा शिष्य हता। देवने श्वाकंसरीना राषा सपावससने प्रदेशोव पमादयो हतो. रावाए देवने '' वादिष्यरायकि गर्नु विश्व बाल्यु हर्द्यः

### **मिन**भमस्**रि**

च्य बावार्य विविधितर्पेकस्पाना रचिस्ता धने क्लेक क्लोबोना क्लां क्लोक बहु प्रसिद्ध छे केमने भीतनी क्लोब्यना युपछक सुकतान ग्रह्मसूनी करदेश व्यापी बच्चो प्रमान याच्यो हुटी. सुक्रमान सम्प्रोता माम्येक्समां योच करनार चा व्यापार्य हुटा एम क्लेब्सन है कैमने रूपोर्स्टिश १ क्लोबी सराम देनेगा करनायी ते क्लाक्स क्ली वहान क्लो पहन प्रमानी क्लानच्या-वार्ष मी सीम्येक्टकस्ट्रीयोचे वर्षन कर्ता हुटा.

### (४९) देवसुन्दरमृरि

महानिधान, सनेक प्रेक्षेत्र रूपिया अने करेफ राजाभोना प्रतिकोषक का सावार्षे महाराज वि० सं १४६०मां सर्गाससी जया

### **वज्र**सेनम्रि

तेमी नागपुरिम तपानच्छन भावार्य, सारंगनुपरिना प्रतिकोषक भने बाहाउदोन लीक्ष्यीना उपरेक्षक हवा तेमणे एक हवार कोलाओने बैन बनाम्या हुवा पुमनो समय चौनमी कार्यान्यनो छे

## रेमविसक्स्

माटी राजा दुष्टचीरायने बेन बनाबनार था भाजार्य महाराज जीवनी सदीमाँ थवा छे

# रत्नशेसरस्र्रि

भा नामुरीय तपामच्छना भाषाय इता भन तेमणे फिरोबशाह तपस्यने प्रतिवाध्यो इतो.

## (५१) ग्रुनिसन्दरम्ररि

भा भाषार्य अध्यासमञ्ज्यकृत नारि प्रकोना स्वीकता सहस्रावकानी गूजनावना सुस्रतान इक्करमानने उपदेश भाषतार कन संभावना सुवा दक्करावाचना प्रविवासक हता ए दक्करमाने केमनी भरमुत वक्षराधिकी प्रसन्त बहु क्षमने ''बादिगोह्नससंब''नु विक्य जान्य हाई अने विश्वाना परितोय तेमने 'कासीसरस्वती''नु विक्य चार्चु हाई तेमने सिरोबीना राजा सहस्रमञ्जने वर्षोका भागी अनती प्रवासी हती तेमनो १४९९मां वर्षोक्षस वर्षो.

### (५२) रत्नशेखरम्।र

मादिविष प्रमुख श्रमक प्रेबोना करों जा व्यापार्य महाराज महाविद्यान हता. तेमने संनातना सुना बफरस्वाननी समामां बांनी प्रमुख मारुग पान्तोर ''बाससरहराती''नु विवन्त व्यापु हतुं. सुना उपर तेमने सारो प्रमान पाहचो हतो. तेमनी १००७मां सर्वोद्यम बयो

### (५६) आणंदविमसमृरि

तेमा महात्त्रकी, क्रियोबास्क को सुनिहित विरोमण हता तैमना तर स्थान, चारित को उपरेशकी प्रसन्न को सिंगपूना कांच्यत स्वरूपाणे सेंचानूनां साम सां सींगपूना कांच्यत स्वरूपाणे सेंचानूनां साम सांद्रभी दिवार कराव्यो हतो. विसे तो तैसी तेमने पाताना सिंग्य कंच्यान जार्गपिमसूखने सींगपूनां विदार कराव्यो हतो. विसे १९८०मां सीरियोचा उपरेशकी केंमने एक मुख्याय उपर सारो प्रमान पात्रभी हित्स सेंचर १५९६मां नर उपरास्तुं सन्द्रमा करी सिंग्यो स्वरूपाणे उपरास्त्रभी विस्ता सेंचर १५९६मां नर उपरास्तुं सन्द्रमा करी सींग्री सर्ग जार्था हता.

र पुंजर तीकना उदारक का भावान महाग्र की कमीद्वाहना पिना तैसामाहना पसपुर हता प्रकार नमें संप्ताहित सागद परानर्गा विनोत्सां पत्रार्था हता. ते क्यने सेवाहमेरा प्रीक्षद रागा सग (महागना सांगा) हातो पोण कार्य सम्बन्ध साहत सामे भाग्यी हतो. तेमनी वपरेश सांमळी बहु ब प्रमान दयी हतो कने तेमे ग्रीजीना वर्षोशासी विकास भावि दृश्यमनीनी स्थाग कर्या हता. पंपरस्त्रगृहिता स्वाने प्रवरसम्बन्धि पण माम मळे हे तेला सोळप्नी शनान्त्रीना सहस्य आचाप बना.

## (५८) जगदग्रह थी श्रीरविजयम्हि

मध्य पुराना जरणवारोंनां वा कावार्यक्षीनुं स्थान का ज सम्पन्त है स्मित्री कसावारण प्रतिमागानी प्रसर प्रमाणी, एनसाइटी, को कपूर्व निगम हता स्मित्रीनी यहा प्रमान प्रदे जरूपमा उपयोगां ज नहीं है रेसून समान्य प्रमानी हती. तेम क तेमती कोशाना तेमना प्रित्या अने सम्पेत्र वा पाड है एमा नहिं हिन्स अवस्थाताले आहेने प्रस्तिनी जेने वरोजनी विभोन स्थीय देश पायाच रिप्ताना परा प्रमाना पीयाना सुन्का तेमती बरोगाचा गाई है स्पित्रीनुं क्षणीन्त्र कालोज स्थान चहिन्य स्थेत हाई पाया-वार्यिन्ती प्रभाव मात्र जन हीय उस्र ज नहिं हिन्यू नेगाव नामा अक्टर उस्त परा पराने प्रकात होने।

बतां तेमणे माग्रेपमां चतुर्मास क्यु हृतु, केन त्यांना काममास्तने प्रतिवेष काच्या हता त्यांची पत्रामंत पत्री किए करी तेको सिरोही पहोच्या हता त्यांचा रामाण्य बहु काव्य करी स्वित्वीत्र सिरोहीमां चतुर्मास कर्मा करे कर्म करे व्यक्तिया पत्राची त्यांची पत्री तको पारण पत्यां गृक्तातमां व्यक्ता समार कक्करण काव्यक्ती तेमणे उपाप्पाय झान्तिवाद सिदिचाद, मानुचंद्र कावि विद्यान त्यांची गुतिस्तर सिदिचाद, मानुचंद्र कावि विद्यान त्यांची गुतिस्तर क्यों स्वारण क्यांचा त्यांची गुतिस्तर त्यांची मुक्तिया त्यांची मान्यों हती विद्यान व्यक्तिया सिद्धान क्योंचे राज्योंची हती तेम व समात पारण उसा वेस्त्राटा सिद्धान्यत्री, क्यारणवाद काने स्वारण स्विद्यान प्रतिवाद प्रतिवाद करी स्वारणवाद काने स्वारणवाद काने क्यांचा स्वारणवाद काने स्वारणवाद स्वारणवाद काने क्यांचा स्वारणवाद काने स्वारणवाद स्वारणवाद स्वारणवाद काने क्यांचा स्वारणवाद स्वारणवाद स्वारणवाद स्वारणवाद स्वारणवाद कर्मा क्यांचा स्वारणवाद स्व

सनपर्मना इतिहासनां केटस्रसि सबणपानां होगविश्वसमारिबोनां ग्रुम कार्योजी गीरकस्तां वर्षा ऐ सगरान् महानीरनो काहसानो लाहसनात समस्य मारस्वर्षमां सूनिजीए सम्प्र्यम्यो हुठो तेमणे मेन्फ्र समार सक्बर्स को मारसना सन्कासन क्ष्मेक राजा सहाधवाजीने प्रस्विपी काहसा

१ वन्यक्ष भीरिपिनकस्तिपार्या एकार कानवारे प्रतिवोदीने गुकालमा गया थे दखरे दिन्तुम्य महाराजा प्रतारे भीरिपिनवस्तिने मेशावामा पत्तारण क्ष्ते वर्षापरेश देशानी तिलित वरती प्रत्र क्ष्मयो हो। वे पत्र वृत्ती मेशावा महासा व के थे बा प्रसारे के

<sup>&</sup>lt;sup>'लारतकी</sup> सक्युद्रालक्र स्क्रुलसस्त्राल मारव औपसाराजक सद्धाराजि सङ्ग्राराजकी इंदिरजेस्ट्रीज करक्कुसरा वने स्वतानी वजेक्टक चलकरा हैरा सुवान संगताजानिराज भीराना प्रनारसिंवजी ही। एरो सम्बनी जचही कारता समाचार भाग व कापता सदा माना काईने बाप बडा हे पूजनीय है सदा करफा राने जीतु. ससह (अंड) रपानेमा क्ष्र्यं करारो पत्र क्षणा बनाम्बे भागा नहीं हो करपावर ल्यावेगा । भीतवा इतुसी क्मर पदम्बी हुवी बीम कटार्मु पात्रा पतारता पानसा असत्रवीने जेलावानम्बे प्रानरा प्रतिकोद कीनो बीरो चारकार मोटो क्लान्स बीवरसा (क्रिया) छ(कमी (विक्रिया) तवा शामप्रदेश (पत्री) वेती सो सारू करके जीरो मेंद्रो उपगार कियो सो भी केनरा प्रसम काप असावीज क्योताराण क्नात की (समय) वैकता कारह <sup>पूर</sup> है नहीं भारी पुरव मैदसम्बान अप्रवेद गुजरान गुदा चाद गंगा मने चरमरो बडो बदोतनल वैकामी जार गुडे क्यपरो परारचो हवो ली सी कारच बडी वैया पतारसी आगे मु पद्मप्रवाला कारकरा बस्तुर साइक व्यापे हैं जी कारक दोक सरबाद सामो आहो ता कारेगा भी वहाहनुत्ती वपन कामी मरबाद सामो कालान करार पूडी हुयाँ सो काम कारण देखें अस रही देया जीता नदैसी श्री वालेगा - नागेतु भीदेगानाकारजीन भी तानाहे मान्या है जीते परो करदेवाको कि सराव करो परता सरारायांचीप सामेपा तो परा साराव सरावा कार्यक भेदिमानमंत्री पेत्रों भी बडपनकुरा अग्रस्पत्रीने बडा नारपन् भीराजरू भाग्या जि मारन आपन आपरा पासा नारी प्रशासको तथानाताचे प्राप्ता बानेवारी मुख्य केपाने आग्ने गन्धरी देशो त्या प्रयासने केपा जीतो हरनार धीरावस वा बजा सन्द्रश क्षरास्य कावैचा मो शवैचा जीवमस्ययान वेच बाजा जाढे काल करावती भूग्बी बढ़ी में देशा पड़ालती, प्रदालधी पचीली गोरो समन १६३ स वर्ष भानोत्र सुद ५ गुस्तार

<sup>—(&</sup>quot;राज्युपाने के कैस्सीर पू-१८९-४६) भा पत्रयां वर्षु राज्य हे साम्य अपवसया—भवीरिविजवसूरिकीया इतिहासमा नर्षु शत्रवस्तु पाडे

प्रकारी हती. प्रिनी मास्तानी एक अब्बेटिक सिनारि हता तेमना तेज, पुष्प बसे प्रमान व्यास्त्र सेया योग्य एकाटो सुक्तानी, राजा महाराजानो, भनावची को निराज परितो तिम हाजाका हरा. बैन सामुक्ताना प्यापी क्षेत्रमनो नही परितय मृतिर्वीय कारहो कराव्यो हतो. प्रिनीर वे क्षेत्र रिर्मे हता तेने तेमना व किन्तरानीय को बीजा सामुजीय पा पाना वार्यु हता असे मृज्यानना वा प्रमुज मास्त्रमा साहन् विमारिक को निमानिक सीक्षानिनी कारहा प्रतिमा समा वा स्थित १६५२ मा माहरूवता सुवि ११ दनायां दस्ति सिथाया

प्रियो वहाँ उपाप्पाय भी श्वांविषन्त्रमी स्थियन्त्रमी, मानुष्प्रमी (क्षम्पादीना रीक्स्प्रम) मानिए व्यवस्थ व्यवस्था उत्तरिक्ष मानि प्रमान स्थान कराय्या का सेम्प्रेस द्वावर सरीमानी विचा कितन कर्मा व्यवस्था कर्म क्षाप्याची वर्ष कराये क्षेत्र व्यवस्था क्षम क्षाप्याची वर्ष कराये क्ष्मे व्यवस्था क्षम् क्षाप्याची वर्ष कराये क्ष्मे व्यवस्था क्षम् वर्षाय प्रमान स्थाप वर्षाय क्षाप्याची क्षम् कराये क्षमे व्यवस्था क्षम् वर्षाय क्षमा क

रीतिमनपूरि एक समर्थ मुगमस्तेक पुरुष हता तेमनी सुग हीरसुग कहेबाव के समार एकको सो स्थितीना सिन्धा पती मुश्चीना एक समय भीतृत, पत्म हितली मिन्न कर्न वर्मपूर्वि तिक क्यांका सक सम्बद्धि

### निननंदस्रि

### (५९) क्लियसेनसूरि

भा पड़ न्याप्रपारकामे बैनायार्व हता. तेमने कमदापरना मुद्दा सानसामानने उपदेश व्यनो हतो समाह करूनो या होत्मेवक्यमिक्षेती हवारका होता यहां करे सेनस्प्रिकीनो भी हैत्तिकव्यमिक्षी यात्रे व्यवस्थ्य हतो क्लायि भी होत्मेवकव्यमिक्षीय रिप्लो प्रयो वर्ष वर्षने मान देखायी विवयनेत्रमृतिकी स्प्रदेशनों प्रमेतिरेस देश बोकाया, क्लो विवयनेत्रमृतिकी पाने प्रमेतिरेस स्रोतस्था प्रिकार पर काल विनर्निकोनी प्रतिष्ठा करी हती भने वार्रणा संवेकस्त्री, सिदानक्त्री पंपासर, राणकपुर, भरासण (ईन्सरोमानी) बीजापुर भादि रचानोमां वीमेडिस करान्या हता सम्राट शक्तर केमने "कासीसरस्वरी "ने विरुट बाल्य हतुं. १६७१मां तेमने स्वावास बची

## (६०) विमयदेवसूरि

तेमो विभयवेतस्रिजीना परमर हता सबाद बहांगीरै तेमोधीने मांद्रशास्त्रां बोम्परमा हता, धने परमय उपरेशाधी प्रसान बह तेतने "बाहांगिरिमहातपा"चुं विरुद आर्च हतां. तैनने उदस्युत्ना महाराणा वारतसिंहने धर्मावदेश आर्च बाहिसा पद्धारी हतो. तेमने ते मानेनुं परमानपत्र भार्च हतं.

धंदैरिवयम्स्रीयरंथीमा विद्यान शिष्योप राजकानुस्त्यामा आम वर्ष माळ्या, मेबाड एकपुराना, हथिन, पूर्व देश पंजाब स्रोहार, इस्टिमर आदि त्यानीम विद्यारी जैनक्सीनी राज प्रमानमा सने प्रभार इसेस हैं कर्न पूर्वदेशमा शौष्मिन उद्धार पण इस्स्त्री हो परणामा सुनाने उपदेश कार्यो गरेर वहार श्री हैरिविजवस्मित्रीमेन स्मारफ त्वंम त्याच्या कर्न तेना रख्या मार से विद्या जातीन सुनार सारी. परना पाउळवी सपागच्यीय शास्त्री कर्ना रामा दारावाडी क्लेक से व्याने

भारी क रेते दक्षिण भित्तम हैतासहमां पण त्यांना सुवाने उपरेश रापी कारतार श्रीहोसिकस-सरि देवस्रिकी कोर भाषायांनी पाहुका परश्यों छे त्यां पण सुवाण है पुण्कळ वसीन

१ विजयवेदस्तृतिवीए मोलक सम्बन्ध उपरांत विद्वानुष्टे मंद्यात्र गरें। जने एपी केने कार वर्षे वर्षे ए सब्दे ते बक्षेत्र सक्कात एक अवस्था , अ अन दिन्ये अञ्चलक में सन्तर के

यस्पार के प्रकृष्ण मा मान्यक्षित में मान्यक्षे विकार स्वरूप के उपस्प र अवस्य योग प्राप्ति । को संस्था ( मोहनाइ ) दौरह होनेस्पार्क में के में मान्यपुत्र मानियों पर हा किस तोफ दिया था और केंद्र में किस प्रस्का के प्राप्त के मानि मान्य दिया था भी किस मोतिय प्रोप्त के मानि मान्य दिया था भी किस मोतिय प्रोप्त है । तथा कार्यक्षित के अवन्य मान्य क्ष्माप्त के मान्यत पर उप्प मान्यक मान्य क्ष्माप्त प्राप्त है । तथा कार्यक्षा के अवन्य मान्य क्ष्माप्त के मान्यत पर उप्प मान्यक मान्यक्षा प्राप्त में विभाग मान्यक्षा तथा मान्यक्षा तथा मान्यक्षा मान्य में विभाग क्षित तथा विभाग क्ष्माप्त मान्यक्षा मान्यक्षा

<sup>(</sup>६) उदस्तुर के पौक्रोकर बरोबर और बरवद्यागर में मउनियों को कीई न पढ़ते ।

<sup>(</sup>स) राज्यसिनेदमाते दिव प्रीय-दिक्त कर I

<sup>(</sup>a) जलायस और मञ्जूष में चीव-विद्या वन्द ।

<sup>(</sup>थ) मचीक्यूमें वर राजा श्रामा हास वनकावे यह फैनवैस्थातव का पुकरतल ।

<sup>—(</sup>अवाच्यात्रकार वीक्तीय इत "राजकुर्यन के केनदौर ह ३४९)

बापी छ बेना केसी बने प्या पण मीजूर छे आने आ रवान बाहाबादी वरीके मध्यात वर्षे छे बाबी रीते हीसपुगर्मा गुक्सात बहार साजुमोगा विहार क्यो बने बैनशासनों। खुब प्रपार बये।

44

उनामां पण बिहोरिकसम्मीबीना सङ्ग्रासना छुन्य छुन्य बन्न धन्नायों बने छिन्मोनी बन्धना छे बने त्यां पण हो बीमी बनीन हेना रहना मांगे सुबामोद्यात मध्येमी छे परण्य आबहेन्ती बेब्रह्मरीकी पणी बनीन सुनाहत होग दिना हो जाने के भानों बनेक छुम कार्यी हीस्युगना सुनिमहास्मानीय शासस्माविकारिकोरी ने उपदेश जानी कान्यों छे

## पं केसएकत्रम

विकासीस्यास्य प्रतिस्य को केसाकुक्छकीर जीरेगवेकना पुत्र बहादुरखाइ करे व्यक्तिमा सुना नवाम महमाद पुत्रुक्तसानमे प्रतिवोगी विकास कृष्याकृती तीकेनी वि० सं ० १७६७मी बीलीहरू काम्मी.

#### विस्परस्तस्ति

क्लो को जिनको स्मृतिकीय प्रीवास बता हता ठेमले १७६१माँ मागोरना राषा स्मार्तिको अधिनोको हतो को १७०१माँ जोणपुरतास अभितृतिक्ति अधिकोस्यो हतो. तेम अ सेन्द्रको स्पाप्त के संस्त्र बनो हतो है पुन पाओ मेळती स्पाप्त कनास्यो. का सहासी स्त्रीन सहाने कामार्थ कमा

भारी भ रोते । संबोधनार्थाः अधानहोत्तास्यान श्री यञ्चोदिनयज्ञी, उपाप्तायज्ञी श्री वितर्दात्रजनकी भारि प्रमारक परयो चन्त्र हो

#### वर्तधान-बीसमी सदीना-मावायी

बर्रमानना बानार्थ महाराज यी विभयनेसिम्सीन्याजीए गॅडन्नेनेवा, जुडाननेडा गोहक्तोस जुन्मानवरंश कांत्र द्वारा त त स्थानाए वर्दिसा चटारी छ तथा मनामात्री वसे परम प्रशास छ

भी सागरानन्त्रमूरीश्रामी सैनलागरा प्रविजेशक सरीके प्रसिद्ध छ । तेनो बागमोद्रासक-वैजानको सहस्य प्रक्रीण कान्नार-महान ध्यार्थ छ

विजयस्यम्प्रिजी (बजे) विजयस्यम्प्रिजी विजयहानभूरिजी शाहिए एव क्लेक राजपुत्ती बाट शाहिने टपरेस भारी शहिसा एवारी छ क्ले बण्याग सरामे प्या सरीस स्वानी छे

पुद्धिमारसूरि, विजयवस्यस्यूरिजी धार्यय क्या नाता ताता सामाने साजपुरीन करे क्या जानिजोले उपरेश भाषी धारिसा फटारी छ

विजयपर्वसृहितीय भनेक भारतीय राज्ञामहाराज्ञामा भने विहासना उपरेश भारती है हैन ज टैमने पांचाय हिहाना भने ऑपहारीमोन उपरेश बालो छ गर्नन्त, चजरट-डु भौनार्नन्त भाविने सळनार या प्रथम व बेनाचाय छे एसणे केन्छायने मामाहार छोनावेख छे पश्चिमना देशांमां बैन साहित्यनो प्रयार प एसन् सुरूप कार्यक्षेत्र हत्

विजयसान्तिस्रिजी विद्यत्तर, सँबडी जोपपुर कादिना राजा महागजा, रजपुतो भने अप्रिज कांक्स्नरोमोने प्रतिबोधो मोसाहार स्याग कादे है, विद्यार सवा व्यसनो बन क्लाडे छ

स्याप्य गुरुरेव भी चारिजविजयमी महासम (शी बसाविजयमी नैनगुरुरूप-स्वापक) हेजोभीर पार्क्रनायाना वन्तिमस्ट्रेन मेजर स्ट्रींन साहेब, तबा मास्त्रीया, साफहीया करे सपीयाना रामासाहेबाने प्रतिबोध कापी क्लेक सुब्द्य क्लाबेस है कने केटलावे स्वपुती, को अविज्ञागिनोनो मासाहार छोडाच्यो से

#### सपसंदार

भा केसलां केस ( ) मां के नकते आत्मा के ए तपाण्ड समाग बराहणाना मूक नकता ने भी के साहित्य मन्त्र्य तं प्रमाणे प्रसिक्ष प्रमिक्ष निर्माणीय राज्ञामहाराज्ञामेन उपदेश आणी के प्रतिकेश करों के जिनशासनती के प्रभावना धने प्रचार कर्यों के तेनी दुंडी नांव ब्यायों के हजात भी सालो प्रमुप्तिने काने करून समाजीने एण प्रतिनोधी केन बनामनार मानगीकराना प्रमिक्षक प्रमान प्रकार विद्यानी दिनावपत्ति महान प्रमान ग्रेगीकरी कोई बनेव बनामनाना संस्कृत वैद्यावनी भा गानकड़ा निवक्षमां हु उच्छेक साबी करी शावनी प्रस्तु त्थान एण सभी में भा निवास को के भावायोंनी परिचय बाज्यों के तेनी विद्येष परिचय आपवानी बरह हती-दे परन्तु स्थाननो अमाह भने के करती तोते से एक्ट शावको आदक्ष दुक्त परिचयन संत्रीय मानश एम इन्हें हुँ

ध्य रुख सम्बामां परास्की समुच्या मा १ लग्नसिद त्रीत्रो घोत्रो साग, ममान्यसमित महानि-निर्दाणका सामना द्वित् बोक बोसमुक राजस्यानीका इतिहास राजपुताने के बैकाने टिंग्टुस्तान के देशीगाम जैकाओभानमा देश्य बने सनातर्गकन बाँग कोमनो में उपयोग कर्या है एन्डे ए ग्रंबरमाहोनी बानान मानी बा टेस्स पूरी कह हुं था निवधनो क्योंग पात अति जगाय हो ते तरक माह सरव दोस्वानी विद्यानीने प्रार्थना है बेसी बागळ उपर सुपारो करी गक्यम

श्रममेर ध्यादणकोटडी नीमधंतर २४६२ अपादी पुनम



```
परिशिष्ट (बंब-वृक्ष विमाग)
```

रही नपका~ १ ५ खन्तिनेजना क्षिप्त बीमानियम ४१ पर्वी --प्रति उदबदिश्वती, भन्वप, सुनै मनोद्यविका पन्तरा नव दीसित-इद्रमन्बन (था विवन्तीतिस्थिता समुदानमा-- व स्थावविवन्त विभ्य) क्षेत्रक्षित्रव (का विकासीतिक्षरियोग विषय ) 98-1 पद्वी—व इस्ट्रेडिंग्ड, जन्मर्थ कारूपर्य- ५४ भी श्रविकारी <sup>स</sup> **35-11** पश्ची—३ देशकेक शास्त्रवं व प्रस्तुवनिका मानाने हुनि प्रस्तृतिका अन्तिक प्र. व. कार्यक्रिक मान्यक् सुनि चरतनियन अन्यान प प्रेम्पीयस प्रपत्नाम पुनि सराविका स्वर्तक प न्यावस्थित सामार्थ **₹8**–13 पदाची-समि वर्षनिका प्रपान्तावः प पद्मविका बान्दर्व (विवय समाहरि) नव क्षीक्रिय-नंत्रविक्य (पे न्यूरनिक्यम ए साथ क्ष्मीक्रमम विन्त) TT-11 पद्भी-सुनि माःविकान, पंत्रकार प मधिनिकान कार्यार्न 98-1Y पद्वी-- प्राप्तित सामार्थ उ. सम्बाधियन सामार्थ व. समाम्बीयन भागार्थ मन दीसित-राज्यसन्धित (का विकामेशियरियोगा किया) क्लीप्रसमित्रव (का निवनप्रमुहिनीन्य विक्रा) विकासकीयम् (भा निकारपारियोगा क्रिम्ह) भारतियन (बर विजयनेकिसन्दिनीय स सां स स्वविधननीय विज्ञा) 98-14 पन्ती-प कमारिका बपान्काच वे कल्लुस्विका आवर्त हुन नेपविका आवर्त कार्रपर्म-का विजयसमस्तिभागी वय वीसित-भक्तोरविषय (सक्रद्रात्मती सङ्ग्रद्धना बस्त्यत्मा वः क्रमनिवयमा विष्यः) पर्यो-नुति क्षीरित्र, कार्यार्थ सुनै सीस्ट्राव्यक्तिक आसार ३ व्यक्तिवित्र आवर्ष र्व प्रस्कृतिक सार्यात व विद्याविक सार्वात नव की कित-संप्रिय (जा क्रीन्स्स्त्रीय दिन्द)

कार-वर्गे—v∘ भी सर्वात्त्रव<sup>क्र</sup>



```
परिचिष्ट (क्य-बुल विभाग)
```

प्रश्न-४ रही गयका∽७१ व कान्यविकास क्रिया क्यामिनिया १

पद्वी-सुनि दर्दमिक्वनी पत्नास सुनि मनोहरनिवन, पन्नस्य वन बीक्रिय —कुमुतरिकन (स्थ निवन्नीरिम्हिकीला स्वयुक्तसः—न नन्नलविक्यना किन्त्र) केन्नसिक्त (सा निवन्नीरिमरिवीमा लिप्प)

**?**#−1

पद्वी—य इत्त्रहेका भारार्थ कारकपर्य—४४ मी इरवनिमनग्री,<sup>म</sup>

पुरु-१९ पदची—प देशीस्त्र शामार्थ स

र्ग प्रेमन्दिक्य उपान्याय हुनि प्रदानिकम अर्थान प स्थापनिकम कामार्थ सुनि क्रारानिकम प्रवर्तन

A ANDREAS STATE

धुर-१२ पदशी—सुनि क्येंदिनन क्रयप्यान, प पद्मविकन, क्यमार्च (श्रीनन त्रक्तूरि) नम श्रीहरत—ब्दायेकन (पे पद्मयिकना व सांव वर्धनिकना किया)

पदकी—हिन सारीजन, पंच्यक प सचितिजन करकार्न

प्रयम्भा त व्यवस प्रसम्भ

पद्वी-द प्राप्तित्रत्र शायार्वं व सम्प्राप्तित्रत् स्वामंत्रः स्वास्परियत् भागार्थ

नव वीसित-एक्प्रसदिवद (बा निवदनैसिस्दिशीना दिस्त) कस्तीकन्तिवन (बा विवयप्रस्ट्रिशीना क्षिप्त)

विकासम्बद्धित (का विकासम्बद्धितीय दिल्ल) भावतिक (का विकासीक्ष्मितीय व स्त्री स्ट स्वित्यसम्बद्धितीय के

15-14

77-11

पड्ची—न शब्दीजन पराप्तान वं गल्दावितन जानार्व हुन्नि मेननिक्त क्षणार्व बाक्रवर्म—न्या निजवदनाहुन्दरस्य । वन वीसित—क्षप्रोपनिकत (जक्षातस्य स्वतस्य क्ष्युतस्या वः कृतपित्रवस्य किला)

पर्वी—हिंवे कंतियत आपार्थ होते कोत्यमित्रत क्ष्याय उ कोल्हानियत स्वार्थ 4 योग्पेयत सामार्थ प निहारियत, शायार्थ नय बीसियत—पीर्मायत (या गरिकार्युर्वीता विषय) सामार्थिय—से सामार्थिया



#### \_ \_

| मयसभी १० मी कचु कोपीना ब्राइक धनारनी सादी |                                                                                                 |               |                                 |                                            |                                         |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| पदन                                       | ī                                                                                               | भाग           |                                 | संस्थ                                      | भाम                                     |  |
| १५ वन्यास हो सर्वत्रसंख्या                |                                                                                                 |               |                                 | ९ साह गीरवरणात इरजीतनस्त नातान घटेर        |                                         |  |
| १ भाषार्थं भी विजयमोहकस्तिपाती            |                                                                                                 |               |                                 | १ नास्थ्यस्थी द्वपरचस्थी पत्नी (मारवार )   |                                         |  |
| ९ वराच्यान भी चन्द्रीतस्त्रती             |                                                                                                 |               |                                 | १ पदमणद्वी संपठकाकवी प्रकोशी               |                                         |  |
| १ इतिस्थ भी स <del>्वेत</del> विक्यती     |                                                                                                 |               |                                 | १ सुनिस्तव भो इल्लापुरस्वी धार्म (सरमार्थ) |                                         |  |
| १ नामार्थभी ब्रान्टिस्टिबी                |                                                                                                 |               |                                 | १५१ एक बहुत्व द्वरत                        |                                         |  |
| १ हिन्छन भी प्रशीनविज्ञाननी               |                                                                                                 |               |                                 | १ १ एक ब्देव सुनद                          |                                         |  |
| ी शुनिसन भी समहरमित्रपत्री                |                                                                                                 |               |                                 | ५९ एक सामीमी महाराज                        |                                         |  |
| ९   भागल भी विश्वनसम्पर्तिशी              |                                                                                                 |               |                                 | १ ६ भार सत्थामी अमहत्याद                   |                                         |  |
| १ इतिराज भी वीरविजयमा                     |                                                                                                 |               |                                 | १ १ परंतुरम प्रमुखी                        |                                         |  |
|                                           |                                                                                                 |               |                                 | <del></del>                                |                                         |  |
|                                           |                                                                                                 |               |                                 | 274                                        |                                         |  |
| मर्त्वनी शुद्धिमा                         |                                                                                                 |               |                                 |                                            |                                         |  |
| (गेस-इस् विशाय)                           |                                                                                                 |               |                                 |                                            |                                         |  |
| tı                                        |                                                                                                 | वेश्यीकाचा,   | <b>MEX</b>                      | •                                          | <b>T</b> T                              |  |
| •                                         |                                                                                                 | मकिनियम (शहर) | *                               |                                            | wę                                      |  |
| ٠,                                        | <ul> <li>प्रानिजनवीची काचाना काच्या नामी भागकत्व साचवाकोमा क्रुक एक संबद बढारी बामची</li> </ul> |               |                                 |                                            |                                         |  |
| 1                                         |                                                                                                 | नेतनिवद       | বস্বিত্র                        |                                            | पदननि पन                                |  |
|                                           |                                                                                                 |               | (सिरेचन                         | िमान )                                     |                                         |  |
| 17                                        |                                                                                                 | मोदी          | क्सूद्रद                        |                                            | g <b>a</b>                              |  |
| 11                                        | •                                                                                               | 1             | भाषमोरच्या                      |                                            | भारतनी कार सिकुँचि रची                  |  |
| 11                                        | •                                                                                               | 11            | चनात्व <i>निवा</i> वक्          |                                            | <b>बसस्यातिशत्त्रक</b>                  |  |
| 11                                        |                                                                                                 | 14            | न्यवास्तार तर्क अ               | रस्पनी                                     | न्यानात्वार सम्पति अन्तरम वर्ष प्रकरणनी |  |
| 31                                        | 4                                                                                               | *             | धैरनियमसूरै जने                 |                                            | होरनिवस्त्री, य. वर्तवान्त्री व नेक-    |  |
| _                                         |                                                                                                 |               | _                               |                                            | निवस्यै भने                             |  |
| 3                                         |                                                                                                 | 11            | <b>प्र</b> चेत                  |                                            | वरकारचे                                 |  |
| 3                                         |                                                                                                 | 11            | यो वि                           |                                            | <b>1</b>                                |  |
| 1                                         |                                                                                                 | 14            | <b>वर्षमा</b>                   |                                            | ४५३वा<br>वेक्ट्रियो                     |  |
| •                                         |                                                                                                 | 10            | <b>रके</b> प्रमी                |                                            | सम्बद्धाः<br>सम्बद्धाः                  |  |
|                                           | ì                                                                                               | ``            | सम्बद्ध<br>वेतर्वजी-स्त्रप्त ११ |                                            | केरावी खत्र १४१ (धान्यी ४७५)            |  |
|                                           | ì                                                                                               | 11            | प्र <b>अ</b> न्त                | 4                                          | ए क्षेत्र सक्द                          |  |
|                                           |                                                                                                 | 13            | पु चन्द्र<br>पुस्तकतना          |                                            | <u>प्रभागत</u>                          |  |
| ,                                         |                                                                                                 | 11            | Redex                           |                                            | सम्बादिन्यस्य 🕹                         |  |
|                                           | ,                                                                                               | ï             | <b>वे</b> गी                    |                                            | केंग्रो _                               |  |
| •                                         |                                                                                                 |               |                                 |                                            | ~                                       |  |

